# संपत्ति का उपभोग

[द्रन्य के उपार्जन से उसका सरुपमोग श्रधिक महत्व-पूर्ण है]

( भारतवर्षीय हिन्दी-श्रर्थशास्त्र-परिषद् द्वारा

संपादित और स्वीकृत

लेखक

द्याशंकर दुवे एम्० ए०, एलं एलं प्रतिकार

श्रीर

मुरलीघर जोशी एम्० ए० रिसर्च-स्कालरः प्रयाग-विश्वविद्यालय

प्रकाशक

साहित्य-पंदिर, दारागंज, प्रयाग

्री [ मृल्य श्र प्रकाशक— श्वगवतीप्रसाद वाजपेयी संचालक, साहित्य-मंदिर, दारागज, प्रयाग

į

> सुप्तक— पं० बद्रीप्रसाद पायडेय, नारायण प्रेस, शाहगंज, प्रयोग

# अपनी बात

🔊 र्थंशास्त्र-विषयक पुस्तकों के श्रध्ययन की श्रावश्यकता प्रत्येक पढ़े-बि बे व्यक्ति को क्यों है, यह प्रश्न यदि साधारणतया किसी ऐसे शिचित व्यक्ति से भी पूछ दिया जाय, जिसे ग्रर्थशास्त्र विपयक पुस्तकों के प्रध्ययन का सुग्रवपर न मिला हो, तो वह यकायक श्रस्थिर हो उठेगा। वह वहत सोच-समसकर उत्तर देने का प्रयत्न करेगा । फिर भी श्रिधिक स्वाभाविक यही है कि उसका उत्तर ग्रसन्तोष-जनक हो हो। क्या ग्रापने कभी सीचा है कि इमका कारण क्या है ? बात यह है कि साधारण जन-समाज की यह धारणा सो बनी हुई है कि अर्थशास्त्र तो केवल कालेजों के विद्यार्थियों के श्रध्ययन की वस्तु है। श्रीर यह धारणा कितनी श्रमात्मक है, जुरा सोचिये तो सही ! सच पूछिये तो ग्रर्थशास्त्र विपय का ग्रध्ययन प्रत्येक शिचित व्यक्ति के लिए ग्रनिवार्य रूप से श्रावश्यक है। श्रर्थशास्त्र राष्ट्र की श्रीरृद्धि का मुख्य साधन है। अर्थ शास्त्र समान की शान्तरिक शक्ति है, उसको उन्नति के लिए जागरण का बिगुज । परन्तु यह कितने लेद की बात है कि भ.रत की सर्वमान्य राष्ट्रभाषा हिन्दी का साहित्य श्रर्थशास्त्र विषयकं पुस्तकों से श्रभी तक श्रसम्पन्न बना हुगा है। चाहिये तो यह था कि इस विषय की पुस्तकें भारतवर्ष भर मे, राजभवनों से लेकर कोपहियों तक, भरी पढी रहतीं; श्रावश्यकता तो इस बात की थी कि राष्ट्र के इस नव-निर्माणकाल में हमारे यहाँ के नागरिक श्रीर ऋषक दोनों ही धर्थशास्त्र विषयक ज्ञान से पूर्ण सम्पन्न होते; पर श्रवस्था यहाँ तक गिरी हुई है कि इस विषय के ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैतना दूर रहा, हमारे देश के नागरिक तक इस विषय के ज्ञान में कोरे हैं! तब फिर देश की धार्थिक शक्ति क्यों न चीस रहे, देश की गरीवी श्रीर बेकारी क्यों न बढ़े धीर जन साधारस के श्राधिक कहां का को जाहत क्यों न श्रहिंगि गगन-क्यांपी बना रहे। श्रनाथ बच्चे श्रीर श्रशाहित व्यक्ति दाने दोने को तरस हर क्यों न मरें, भारत वसुन्धरा खुन के श्राँसुश्रों से क्यों न रोये!!

इस पुस्तक के लेखक प्रे.फ्रॉनर पं॰ दयाशा रजी दुवे ( एम्० ए०, एल्-एल्॰ वी॰, श्रर्थशास्त्र श्रध्रापक प्रयाग-विश्वविद्यानय ) । वास्तव में अर्थेगाञ्च विषयक साहित्य के निर्माण का कार्य प्रचुर परिमाण भीर उत्कृप्ट रूप में करके हिन्दों की बहुत बड़ी सेवा की हैं। पिछले पंद्रह वर्षे में उन्होंने हिन्दी को कई पुस्तकें दी हैं। भारत में फ़पि-सधार, भारत के ट्यांग-धघे, श्रर्थश स्त्र शब्दादली, निर्वाचन-नियम, विटिश-साम्राज्य शायन, राजस्व-शास्त्र, ग्रक्शास्त्र, विटेशी विनिसय ग्रादि प्रस्तकें तो उन्होंने स्वयं लिखी हैं, इनके सिवा धनेक प्रस्तकों का उन्होंने सम्मादन किया है ।। चुन्दावन से श्रीभगवानदासजी केला की षध्यस्ता मे जो भारतीय-श्रंथमाला निरुजती है, उसकी श्रर्थशास्त्र-विषयक प्रस्तकों का सम्यादन भी दुवेजी ने ही दिया है। इनके सिवा प्रोत्सा-हन. परामर्श थीर आर्थिक सहायता देकर उन्होंने बहुत सी पुन्तकों के निर्माण, प्रचार और उद्धार का जो महस्व पूर्ण कार्य किया है, उपकी लो बात ही निराती है। श्रीर इस कार्य को वे प्रायः सर्वाश में निस्वार्थ सेवा के रूप में ही नहीं कर रहे हैं; वरन कमी कमी तो शार्थिक हानि-उठाकर भी विया करते हैं । उनके श्रर्थ गास्त्र-विषयक साहित्य के निर्माण

का यह प्रत्यच रूप हुथा। पर श्रम्भण का से भी वे हिन्दी की यहुन घडी सेम कर रहे हैं। उन्होंने उन्माह दे-देकर हिन्दी को कई शर्थमारी चेसक दिने हैं। इप पुस्तक के संयुक्त-चेसक श्रीमुर नोधर नी जोशी भी उन्हों में से हैं। मुक्ते पूर्ण श्राशा है कि नोशी नी दुवे ने से इस विषय में बो टीका पाई है, उससे हिन्दों का हित ही होगा।

हुवे जो में क्रुडी यश लिप्सा तो छ भी नहीं गयी है। प्रायः देप्त जाता है कि महामान्य लेखक लोग ऐसी पुस्तकों के भी लेपक होने के श्रिथिकारी हो जाते हैं. जिनका एक श्रचर भी उनका लिएा, छिन्देट किया श्रयवा बतलाया नहीं होता । सच पृदिये तो इससे हिन्दी का घडा श्रहित हो रहा है। परिश्रमी श्रीर श्रिष्ठिकारी लेपक इन रबनाम-धन्य लेखकों की महामापा में दवे पड़े रहने हैं श्रीर फिर कभी दबक नहीं पाते। परन्तु हमारे दुवेजी सहकारी लेपकों को प्रोस्माहन ही नहीं देते, बरन् उनके साथ बैठकर काम करते श्रीर उन्हें उस विषय में पारगत बनाकर ही संतोप को सांस लेते हैं। इस पुस्तक के लेखन में भी हुये-जी ने श्रीष्ट श्रम दिया है।

प्रयाग-विरव-विद्यालय में गत पॉच वर्षों से घी० ए० (भ्रानमं) के श्रर्थशास्त्र विषय में परीसार्थी को एक प्रश्न-पत्र हिन्दी या उर्दू में श्रवश्य ही लेने वा जो प्रतिदन्ध है, उसके मूल में हुवेजी का ही प्रयत्न है । हिन्दी की उस्तिशेट की पत्रिकाशों में समय समय पर हुवेजी लेख भी लिखते रहते हैं । एक वाक्य में, कहा जा सकता है कि हिन्दी में श्रर्थशास्त्र दिपय के साहित्य-निर्माण का कार्य ही हुवे जी के जीवन का मुख्य ध्येय है।

धीर इसीबिए उन्होंने श्रपना श्रधिकांश समय इसी उद्देश्य की पृति के श्रर्थ उत्सर्ग कर रक्खा है । इस प्रकार सचमुच दुवेजी का जीवन धन्य है।

हमारो अपनी निजी तथा मंदिर की पुस्तकों के पाठकों से यह बात छियो नहीं है कि न तो में अर्थशास्त्री ही हूँ, न इस विषय का अनन्य अनुरागी ही। फिर भी मंदिर से जो यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है, उसका एक कारण है। हुने जो के निकट बैठने और साथ ही उनकी छुत्र अया में कुछ साहिश्यिक कार्य करने का सौभाग्य मुक्ते भी समय-समय पर प्राप्त होता रहता है। दुने जी को प्रेरणा से मैंने इस पुस्तक की प्रेस कापी देखी, तो वह मुक्ते हिन्दी भाषा-भाषी जनता के किए बहुत लाभकर प्रतीत हुई। अतत्व मेंने इसे प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया। सच प्रक्षेत्रे तो ऐसी पुस्तकों को हिन्दी-भाषा भाषी जनता के घर-घर में पहुँचना चाहिये। मेरे जिए इस विषय की पुस्तक प्रकाशित करने का यह प्रथम प्रयोग हो है। यदि पाठकों ने इस पुस्तक का यथेष्ट आदर किया, तो में ऐसी ही और भी उपशोगी पुस्तकों के प्रकाशन की चेटा कहाँ गा।

दारागंज, प्रयाग वैशाखी पूर्णिमा संवत् १९५१ वि०

भगवतीमसाद वाजपेयी

इव्य का सदुपभोग उतना सरल नहीं है जितना द्रव्य का प्राप्तं करना । जब हम अपने श्रीर अपने श्रामपास के व्यक्तियों के खर्च के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तब हमको उक्त कथन की सत्यता का पता लगता है। द्रव्य में मनुष्य को जो शक्ति प्राप्त होती है उसका वह इच्छातुमार सद्वपभोग या दुरु पभोग कर सकता है। उस शक्ति का सदुपभोग करने मे वह अपने श्राप तथा श्रपने देश श्रीर समाज को बहुत लाभ पहुँचा सकता है। परंतु उसी शक्तिका दुरूपभोग करने से मनुष्य कभी-कभी स्वय श्रपने श्रीर समाज को भयकर हानि पहुंचा देता है। ससार भरमे व खासकर भारत मे प्रति वर्ष असंख्य मनुष्य द्रव्य का दुरू-पयोग कर जुन्ना, मुकदमेवाजी, विलासिता तथा मादक-वस्तुन्त्रो के सेवन द्वारा श्रपने श्राप को वरबाद कर रहे हैं श्रीर देश को भारी हानि पहुँचा रहे हैं। इस वरवारी का एक प्रधान कारण द्रव्य के उपभोग-सम्बन्धी उचित ज्ञान का श्रभाव है । हिन्ही में इस विषय की पुस्तकों की वहुत कमी है। इमी कमी को कुछ अंश में दूर करने के उद्देश से यह पुस्तक लिखी गई है।

हम श्राशा करते हैं कि इस पुस्तक से इटरमी डियेट श्रीर वी० ए० के विद्यार्थियों तथा हिन्दी-विश्वविद्यालय के मध्यमा परीज्ञा के परीज्ञार्थियों को इस विषय के समभाने में सहायता सिलंगी।

यह पुस्तक मैंने श्रोर् श्रीयुत मुरलीवरजी जोशी ने मिलकर

बिखी है। जो भाग श्रीयुत जोशी जो ने लिखा है वह मेरे निरीचण में ही लिखा है। इसलिये इस पुरतक के दोषों के लिये पूर्णक्ष से मैं ही जिम्मेदार हूँ। यदिहिन्दीश्रेमी सज्जन इस पुस्तक को श्रिषक एपयागी वनान के लिये उचित सलाह देने की कृपा करेंगे तो मैं उनका बहुत कुतज्ञ हो ऊंगा।

गत पांच वर्षों से प्रयाग विश्वविद्यालय मे बी० ए० (आनर्ष) के अर्थशास्त्र विषय के प्रत्येक परी वार्थी को एक प्रश्नपत्र का उत्तर हिन्दों या उर्दू में ही देना पड़ता है । श्रीयुत मुरली वर जोशी ने अर्थशास्त्र पर हिन्दी में कई उत्तम निबन्ध लिखे और सन् १९३१ में बी० ए० (आनर्स) की परी चा प्रथम श्रेगो में उत्तीर्श की, तथा अर्थशास्त्र-सम्बन्धी विषय पर हिन्दी-निबन्ध में प्रथम श्रेगी के अंक प्राप्त किये । इसी वर्ष मुक्ते आपकी हिन्दी की योग्यता का पता लगा । आप निस्सन्देह हिन्दी के होनहार लेखक हैं। सन १९३२ में एम्० ए० की परी चा उत्तीर्ग कर लेने पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने आपको दो वर्षों के लिये रिसर्च-स्कालर कं पद पर नियुक्त किया। इसी समय आपकी इच्छा अर्थशास्त्र के किसी विपय पर पुस्तक लिखने की हुई और मेरे साथ उन्होंने इस पुन्तक को लिखना स्वीकार कर लिया।

यि हिन्दी-संसार ने हम लोगों की इस पुस्तक को पसन्द कर हमारे उत्साह को बढ़ाया तो ऋर्थशास्त्र के अन्य विभागों पर भी इसी प्रकार की पुस्तकें लिखने का हमलोग प्रयन्न करेंगे।

श्रज्ञय तृतीया । सं० १९९१ वि० ।

दयाशंकर दुवे .

# विषयानुक्रमणिका

#### पहला ऋध्याय- उपभोग का महत्व

उपभोग की न्याल्या—उपभोग की उपयोगिता -उप भोग में तृति - उपभोग का महत्व - उपभोग का रहस्य

9~€

# दूसरा ऋध्याय-उपभोग-सन्बन्धी शन्दों का परिचय

'वस्तु' की परिभाषा —सम्पत्ति की परिभाषा श्रीर व्याख्या — उग्योगिना क्या है —'मूल्य' शब्द का व्यवहार —'कीमत्त' का श्रर्थ —द्रुच की परिभाषा

**19-9** 3

#### तीसरा अध्याय—आवश्यकताएँ

श्रावश्यकता क्या है - मभ्यता को वृद्धि से श्रावश्यकताओं की वृद्धि—श्रावश्यकता श्रीर उद्योग का सम्बन्ध—श्रावश्य-कताश्चों के जन्नण—श्रावश्यकताएं श्रप रे मित हैं—श्रावश्य-कता के साधनों में प्रतियोगिता -- पूरक ग्रावश्यकताएँ —श्राव-श्यकताश्चो की श्रस्थिरता का रहन सहन पर प्रभाव

17-12

## चौथा इध्याय—उपभोग श्रौर सन्होव

मनुष्य का चरम उद्देश- सुख ग्रीर सन्तोष-सुख ग्रीर दुख की क्याक्या-सुख ग्रीर दुख की वेदना - ग्रमन्ताप ग्रीर दुख-श्रावश्यकताग्रा को मर्शीदन करना--तृग्णा ग्रीर नामना की श्रङ्कताग्रो से मुक्ति-सादा जावन श्रीर उच विचार

१६-२०

#### पाँचवां ऋध्याय-उपयोगिता

उपश्रोगिता की एकाई- उपयोगिता की मात्रा-वन्तुश्रों की एकाई--सीमान्त उपयोगिता-हास नियम-इस नियम के त्रस्वन्य में श्राचेत-सीमान्त उपयोगिता में चृद्धि-द्रन्य की सीमान्त उपयोगिता-समसीमान्त उपयोगिता नियम

29.88

#### छठा ऋध्याय-माँग

'इच्छा' शब्द का विस्तार—मॉन क्या है—मॉन का नित्रम—मॉन नियम का सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम के साथ सम्बन्ध—मॉन की सारिणी श्रौर उसकी रेखा— समाज के मांन की सारिणी—मॉन की प्रबद्धता श्रौर शिथितता

84-48

#### सातवाँ ऋध्याय-उपभोक्ता की बचत

उपभोक्ता की बचत क्या है—द्रव्य के रूप में उपयो-गिता—द्रव्य में माप क्या है—उपभोक्ता की बचत का परिमाण—उपभोक्ता की बचत को मूद्य में श्रॉकना—उप-भोक्ता की बचत का श्रन्तर—वस्तु का परिमाण—उपभोक्ता की बचत का महत्व

६०-७२

# श्राठवाँ अध्याय-उपभोग की वस्तुओं का विभाग

जीवन-रत्तक-पदार्थ — निपुणतादायक पदार्थ – शाराम की दस्तुएँ — विलासिता की वस्तुएँ — कृत्रिम श्रावश्यकताश्रों की वस्तुएँ — रेखाचित्र द्वारा वस्तुश्रों का भेद

30-50

# नवाँ अध्याय--माँग की लोच

मॉन का गुर्ण ही मांग की लोच है—मांग की लोच में कमो—मांग की लोच में कम बदलाव—माग की लोच की भिन्नता—लोच की माप—मनुष्य की घा की मासिक मांग का कोष्ठक—मांग की लोच का महत्व

೯೦.೯೯

# दसवाँ अध्याय--फ़िज़्ब-ख़र्ची

फिज़ूलखर्ची का रूप—विज्ञासिता की वस्तु किसे कहते हैं—विज्ञामिता की वस्तुमों का उपमोग, कोन कर समना है—वृज्य ख़र्च करने का उत्तम तरीका

**⊏8-8**∘

ग्यारहवाँ अध्याय--रहन-सहन का दरजा

दिद्र रहन-सहन का दरजा—न्यूनतम जीवन निर्वाह का दर्जा — तन्दुरुस्तो तथा श्राराम का रहन-सहन का दर्जी — विलामिता के रहन-सहन का दर्जी का व्यक्ति की श्राधिक स्थिति से सम्बन्ध—द्रव्य की क्रयशक्ति— पारिवारिक श्राय-व्यय—भिन्न-भिन्न दर्जी के परिवारों की श्रामदनी का श्रीसत प्रतिशत सुर्व

00f =3

# वारहवाँ अध्याय-भारतदासियों का रहन-सहन

१००) मासिकग्रायवाले व्यक्तियों का रहन-सहन— ४००) से १०००) मासिकग्रायवाले व्यक्तियों का रहन-सहन—
१००) से ४००) तक मामिकग्रायवाले ध्यक्तियों का रहन-सहन—सहन—४०) से १००) तक को मासिक ग्राय वाने व्यक्तियों रहन सहन—१४) से ४०) तक मासिकग्रायवाले व्यक्तियों का रहन सहन—श्रमजीवियों का रहन सहन—ग्रामटनी के श्रनुसार परिवारों का वर्गीकरण—१४) से कम मायिकग्रायवाले व्यक्तियों का रहन-सहन—वया श्रधिकांश भारत वासियों का रहन-सहन बढ रहा है ?

१०८-११८

#### तेरहवाँ अध्याय--रहन-सहन का वास्तविक दरजा

देश निवासियों की तृप्ति से रहन सहन का सम्बन्ध—रहन-सहन का वास्तिविक दर्जा वया है ?—रहन-सहन में भोजन— रहन-सहन में वस्त--रहन-सहन में मकान--भारतवासियों के रहन सहन की श्रवस्था श्रीर उपका सुधार—उद्योग धन्धों की उन्नर्ति कैसे हो सकती हैं 9१६-१२६

# चौदहवाँ ऋध्याय--सरकार श्रीर उपभोग

सरकार का हस्तचे र किन दशाओं भे उचित है— समाज की रचा के जिए सरकार का कर्तव्य—मान्क वन्तुओं के सम्बन्ध में सरकार का हस्तचे रा—वस्तुओं में मिलावर और सर्कार का कर्तव्य— सूठे विज्ञापन और माप तील के सम्बन्ध मे परकार का हस्तचे रा—युद्ध के समय सरकार का हस्तचे रा— सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध से सरकार का कर्तव्य १२७-१३४

# प द्रहवाँ अध्याय--वर्वादी और अपन्यय

वस्तुत्रों की वरबादी - वरबाटी रोकने के साधन - गृहिणी का गाईस्थ्य शास्त्र में निपुण हाना-- उरती जज्ञाने से हानि -स्वास्थ्य की वरबादों - द्रव्य का खपव्यय १२१-१४३

# सोलहर्वा ऋध्याय—भविष्य का उपभोग श्रौर वचत

भविष्य की धावरयकताएँ धौर उनकी तृप्ति – भविष्य में उपमाग के जिए धामदनी का कौन सा भाग वचाना चाहिये — भविष्य की उपयोगित पर बद्दा — भिन्नप की दुर्घटनाओं के लिए बचत — बचत को सुरचित रखने वा तरीका — जीवन का वीमा — धामदनी का दसवाँ भाग बचाना चाहिये —

## सत्रहवाँ ऋध्याय-सहकारी उपभोग-सिविवाँ।

सहकारी उपभोग-सिमितियों का निर्माण — उपभोक्तायों की थात्रश्यकतायों की पूर्ति — पूर्ति के दो तरोक्षे — उपभोक्तायों का सह शरी उपभोग-सिमितियों से लाभ — सहकारी उपभोग-सिमितियों की कमी — सरकार की सहायता थात्रश्यक है १४१-१४

## अठारहवां ऋध्यायं --दान-धर्म

कुछ लोगों का स्पाल-गरीबों की श्रानद्ती में बृद्धिन करने के कारण -गरीबों को श्रानद्ती कै रेबडाई जा सकती है धनी लोग गरीबों का उपकार कैसे कर सकते हैं -श्रीनष्ट होने की श्राशंका -राष्ट्रीय श्राय में बृद्धि . १४६-१६६

# उन्नीसवाँ अध्याय--सदुपभोग और दुरूपभोग

वस्तुओं का सडुपभोग श्रीर दुरुगभोग वैसे होताहै—मनुष्य के भीवन की रक्षा श्रीर उसके कार्य करने की शक्ति श्रोर निषुणनः—इ.श्विक सन्तोषटायक—दुरुपभोग नी परिभाषा— दुरुपभोग की भयानक वृद्धि—ग्रावरयकताशों का परिभान रखना—सादा जीवन, ध्वेय ऊँचा—जोगा की भूज— पश्चिमी सभ्यता की नकत से हानि—श्वावर गकताशों वा नियमन श्रीर सदुपभोग—ग्रवर्भ श्रीर बेईमानो की कमाई से दृष्य का नाश

# सम्पत्ति का उपभोग

# पहला अध्याय

# उपभोग का महत्व

अर्थशास्त्र के पाँच मुख्य विभागों मे से एक विभाग 'उपभोग' है। साधारणतः उपभोग का मतलत्र किसी वस्तु का भोग करना या सेवन करना होता है। परन्तु श्वर्थशास्त्र मे इस शब्द का प्रयोग कुछ विशेषता से किया जाता है। उपभोग का अर्थ सेवाओ के और वस्तुओं के उस भोग से है जिससे उपभोक्ता की तृप्ति हो। श्रगर किसी वस्तु के सेवन करने से उपभोक्ता को संतोष न हो तो श्रर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसे भोग को उपभोग नहीं कहते हैं। अगर हम एक रोटी का दुंकड़ा आग में डालकर जला डालें तो सांसारिक दृष्टि से उस वस्तु का उपभोग हो चुका; क्योंकि वह और किसी काम की न रही। परन्तु अर्थशास्त्र की दृष्टि से उस वस्तु का उपभोग नहीं हुआ; क्योंकि उससे उपभोक्ता की तृप्ति नहीं हुई। हर एक वस्तु में कुछ न कुछ उपयोगिता रहती है। जब हम उस उपयोगिता का इस प्रकार प्रयोग करें जिस प्रकार हमको उससे छित या संतोष हो, तभी हम वास्तव मे उस वस्तु का उपभोग करते हैं। रोटी का दुकड़ा खाने से या आग में

डालने से दोनों प्रकार उस रोटी के टुकड़े की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, लेकिन खाने से मनुष्य की तृप्ति और सन्तोष होता है और आग में डालने से उसकी ब्रवादी होती है।

उपभोग का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना था। कई अर्थशास्त्र की पुस्तकों में दो एक अध्यायों में ही इस विषय का विवेचन मात्र कर दिया गया है; लेकिन आजकल इस विषय की महत्ता लोगों को विदित होने लगी है और अब अर्थशास्त्र का यह विभाग भी अन्य विभागों की समकन्ता में रखा जाने लगा है।

कभी कभी वस्तु का उपभोग अन्य वस्तु के उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इससे भी उसकी उपयोगिता कम हो जाती है; जैसे किसी कारखाने में कोयले का उपभोग। परन्तु इस प्रकार के उपभोग को अर्थशास्त्र में उपभोग नहीं कहते; क्यों कि इस प्रकार के उपभोग से किसी व्यक्ति की प्रत्यच्च रूप से तृप्ति नहीं होंती। यह सच है कि वस्तु के इस प्रकार के उपभोग से जो वस्तु तैयार होती है उससे प्रत्यच्च रूप से तृप्ति होती है। जब कोयले का उपभोग अग्नि उत्पन्न कर किसी व्यक्ति के शीत निवारण करने के लिए किया जाता है तब उसको कोयले का उपभोग कहा जायगा। अगर सूद्म दृष्टि से देखा जाय तो मालूम होगा कि अर्थशास्त्र के सब विषयों की नींव उपभोग ही में है। प्राचीन से प्राचीन काल के अर्थशास्त्र के इतिहास को देख जाइये और आजकल की दुनियाँ के चहल-पहल को भी देखिये। दोनों

का वास्तविक श्रारम्भ उपभोग में ही है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को नाना प्रकार की श्रावश्यकताएँ होती हैं जिनकी वह रुप्ति करना चाहता है। कई एक आवश्यकताएँ तो ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति उसको श्रपनी जान वचाने के लिए करनी पड़ती है; जैसे भोजन, वस्न, श्रौर निवास-स्थान। इन श्रावश्यकताश्रां की पूर्ति के लिए उसको श्रम श्रौर उद्योग करना पड़ता है। अपने उद्योग से या तो वह अपनी आवश्यकता की वस्तु स्वयं बना लेता है या दूसरी वस्तु वनाकर या सेवा कर विनिमय से उस वस्तु को प्राप्त करता है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि अर्थशास्त्र सम्बन्धी सब क्रियाओं का श्रीगर्णश उपभोग ही मे है। इन सव क्रियाओं का अन्त भी उपभोग मे ही है; क्योंकि जब इच्छित वस्तु या सेवा को प्राप्त करके उसका उपभोग कर लिया श्रौर रुप्ति होगई, तब फिर उसके सम्बन्ध मे श्रीर कुछ करने को नहीं रह जाता है।

प्रत्येक मनुष्य को उपभोग का महत्व जानने की आवश्य-कता है। प्रत्येक उत्पादक व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए शक्ति और स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। इनको प्राप्त करने के लिए उसको विशेष प्रकार के खाने, पीने, पहनने की आव-श्यकता होती है। अच्छी और पौष्टिक वन्तुओं का सेवन करने से मनुष्य की शक्ति और उत्साह में वृद्धि होती है और इसके विपरीत शराब पीने से या शक्ति हास करने वाली अन्य वस्तुओं के सेवन करने से उलटा असर होता है। शक्ति चीएा होने से मनुष्य कम उपार्जन कर सकता है। इसका फल यह होता है कि उसको खाने को भी पूरा नहीं मिल पाता है। आधुनिक काल के नाना प्रकार की मिलावट की वस्तुओं में से अपने काम की असली वस्तुओं को छाँटकर उनका उपभोग करने से प्रत्येक मनुष्य को सब से अधिक सन्तोष होता है, और ऐसा ही करने की उसको कोशिश करनी चाहिए।

वस्तुत्रों का उचित रीति से उपभोग करना सहल काम नहीं है। जिनका अपने मन पर पूर्ण श्रधिकार है वहा वस्तुओं का उचित उपभोग कर सकते हैं। यह सच है कि द्रव्य का उपार्जन करना जितना सरल है उसका उचित उपभोग उतना ही कठिन है। आजकल के लोग प्राचीन काल के लोगों की तरह अपनी सव आवश्यकीय वस्तुओं को स्वयं पैदा नहीं करते हैं। वे किसी भी काम को करके द्रव्य उपार्जन करते हैं श्रीर उस द्रव्य से अपनी आवश्यकीय वस्तुओं को मोल लेते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य यह नहीं जानता है कि उसको किस किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है। अगर किसी मनुष्य को वीस रूपया देकर बाजार भेजिये कि वह अपनी जरूरत की वस्तुएँ मोल ले लेवे तो वाजार पहुँचकर वह मनुष्य ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकेगा कि वह कौन सी वस्तु ले। वह सोचेगा कि एक फोउन्टेन पेन खरीदे या एक सूट सिलवाये, एक जोड़ी जूता खरीदे या प्राइसस स्टोव खरीदे, एक रुपये में सिनेमा देखे या उसकी किसी भविष्य में त्रानेवाली त्रावश्यकता के लिए बचा रखे, इत्यादि ्रश्रतेक प्रकार के प्रश्न हमारे खरीदार के मन में उपस्थित होंगे। श्रक्सर ऐसा देखा गया है कि खरीददार विज्ञापनों के घोखे या मित्रों के बहकाने मे आकर ऐसी वस्तुएँ खरीद लेता है जिनकी उपयोगिता उसको उतनी नही होती जितनी श्रीर वस्तुत्रों की होती हैं। कभी कभी खरीददार यह नहीं सोचता कि जो वस्तु वह खरीद रहा है उसके उपभोग का श्रंतिम परिखाम क्या होगा। इसिंतये वह अपनी खराव आदत के कारण नशीली वस्तुएँ भी खरीद लेता है। इससे उसको श्रांत में हानि ही श्राधिक होती है। ऐसे लोगों को अपने द्रव्य की पूरी उपयोगिता नहीं मिलती । इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि उसकी आवश्यकताएँ क्या क्या हैं और कौन सी वस्तु कितनी खरीदने से उनकी सबसे ऋधिक तृप्ति हो सकती है। एक मनुष्य सोच सममकर खर्च कर बीस रूपये में इतनी उपयोगिता श्रीर सन्तोष प्राप्त कर सकता है जितना कि दूसरा मनुष्य पचास रुपये में भी प्राप्त नहीं कर सकता । इसका कारण यह है कि पहला मनुष्य उपभोग के महत्व को श्रीर उसके रहस्य को जानता है श्रीर दसरा मनुष्य नहीं जानता।

हर एक जत्पादक या जत्पादक-संघ को भी जपभोग का विषय अच्छी तरह जानना चाहिए। उन लोगों को जानना चाहिए कि जपभोक्ता को किन किन चीजों को कितनी जरूरत हैं। व्यापा-रिक मदी और धूम से संसार में जो हलचल होती है जसका एक कारण यह भी है कि उत्पादक आवश्यकता से अधिक या कम पैदा करते हैं।

किसी भी देश की शक्ति उस देश के निवासियों की शक्ति पर निर्भर रहती है । जिस देश के लोग लाभदायक और पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करते हैं और नशीली और अन्यान्य स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली वस्तुओं को त्याग देते हैं उस देश के लोग हृष्ट-पृष्ट, बलवान् और प्रवीण होते हैं। इससे विपरीत आचरण करनेवाले लोग कमजोर, रोगी और आलसी होते हैं। देश की समृद्धि और रन्ना पहले प्रकार के लोगों से ही हो सकती है।

उपर्युक्त वर्णन से उपभोग का महत्व भली भाँति विदित होता है। इस पुस्तक में इसी महत्वपूर्ण विषय पर अर्थशास्त्र की टिष्ट से विचार किया जायगा।

# दूसरा अध्याय

# उपभोग सम्बन्धी शब्दों का परिचय

उपभोग सम्बन्धी विवेचन करने के पहले कुछ पारि-भाषिक शब्दों का छर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस अध्याय में कुछ ऐसे शब्दों का अर्थशास्त्र की दृष्टि से विवेचन किया जायगा जो उपभोग के विषय को प्रतिपादन करने में काम में आते हैं।

वस्तु:—अर्थशास्त्र में उन चीज़ों को 'वस्तु' कहते हैं जिससे
मनुष्य को तृप्ति होती है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और विनिमय कर सकते
हैं जैसे किताब, लकड़ी, मोटर इत्यादि। कुछ ऐसी हैं जिनको
हम देख नहीं सकते हैं जैसे मित्रता, प्रसिद्ध इत्यादि। पहिले
प्रकार की वस्तुएं भौतिक कहलाती हैं और दूसरे प्रकार
की अवैयक्तिक कहलाती हैं। कुछ वस्तुएँ विनिमयसाध्य होती हैं
और कुछ अविनिमयसाध्य।

सम्पत्तिः — लौकिक व्यवहार मे किसी मनुष्य की सम्पत्ति से उसका रूपया, जेवर, मकान, जमीन इत्यादि बहुमूल्य वस्तुश्रों का वोध होता है, श्रीर सम्पत्तिवान मनुष्य वही कहलाता है जिसके पास ऐसी वस्तुएँ बहुतायत से हों। लेकिन श्रर्थशास्त्र में केवल इन्हीं चीजों को सम्पत्ति नहीं कहते । इस शब्द का प्रयोग श्रिधक उदारता से किया जाता है । श्रिथशास्त्र में उन सब वस्तुश्रों को सम्पत्ति कहते हैं, जो उपयोगी हो श्रौर विनिमय-साध्य हों । उदाहरण के लिए हवा को लीजिये । यह उपयोगी है लेकिन विनिमय-साध्य नहीं । इसलिए इसकी गणना सम्पत्ति में नहीं हो सकती । लेकिन किसी व्यवसाय की (समृद्धि) प्रसिद्धि उपयोगी भी है श्रौर विनिमय-साध्य मी है । इसका कय-विकय हो सकता है । इसलिए यह वस्तु सम्पत्ति में शामिल की जा सकती है । कई एक श्रर्थशास्त्रज्ञों का कहना है कि किसी वस्तु की सम्पत्ति में गणना होने के लिए यह श्रावश्यक है कि उसकी संख्या परिमिति हो श्रौर वह श्रम से प्राप्त हो सकें।

उपयोगिता:—उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उस वस्तु की चाहना होती है। इसका सम्बन्ध मन से होता है। इसकाए हम किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन किसी माप या तौल से नहीं कर सकते। चूँ कि प्रत्येक मनेष्य के मन में कुछ न कुछ भिन्नता होती है इसिलए किसी एक खास वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक मनुष्य को बराबर नहीं होती। किसी वस्तु का मृत्य तै करने में लोग उस वस्तु की उपयोगिता का विचार अवश्य करते हैं।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि हम किसी वस्तु विशेष को उत्पन्न या नप्ट नहीं कर सकते। हम केवल उपयोगिता

उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी को लीजिये। वर्ड़ ने अपने अौजारों की मदद से लकड़ी का रूपान्तर करके उसमें लकड़ी से ज्यादा उपयोगिता ला दी है। लकड़ी उसने उत्पन्न नहीं की। इसी प्रकार काम में आते-आते कुर्सी की उपयोगिता नष्ट होती जातो है। कुर्सी टूट जाती है लकड़ी पड़ी रहती है, लेकिन कुर्सी काम की नहीं रह जाती है।

मूल्य:—इस शब्द का व्यवहार दो प्रकार से किया जाता
है। कभी कभी मूल्य शब्द का प्रयोग उपयोगिता के अर्थ में भी
किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुमूल्य है।
लेकिन वह अर्थ गौगा है। अर्थशास्त्र में इस प्रकार के मूल्य कें
लिए हम उपयोगिता शब्द का उपयोग करते हैं।

मृल्य शब्द का प्रधान अर्थ विनिमय-मृल्य होता है। जब हम किसी वस्तु के बदले में एक दूसरी वस्तु को लेते हैं तो दूसरी वस्तु का परिमाख पहली वस्तु का मृल्य कहलाता है। जैसे अगर हम एक गाय के बदले तीन बकरियाँ ले ले तो उस गाय का मृल्य तीन बकरियाँ हुआ। यह व्यावहारिक मृल्य भी कहलाता है। इस मृल्य की नीव उपयोगिता में होती है, क्योंकि जब किसी मनुष्य की दृष्टि में तीन बकरियों की उपयोगिता एक गाय से अधिक या कम से कम उसके बराबर न हो और उसके होश हवास दुरुस्त हो तो; तो वह गाय के बदले तीन वकरियाँ कभी न लेगा।

क़ीमत:-किसी वस्तु का द्रव्य के रूप में मूल्य उसकी

क्रीमत है। जैसे पहले उदाहरण में एक गाय का मूल्य तीन वकरियाँ कहा है। अगर हम कहें कि गाय का मूल्य ६०) रू० है तो ६०) रू० गाय की (या तीन वकरियों की भी) क्रीमत हो गई। पहले जमाने में जब रूपया-पैसा विनिमय का माध्यम नहीं था तब वस्तुओं की अदल बदल से काम किया जाता था। लेकिन इससे बहुत असुविधा होती थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए रूपया पैसा एक ऐसा विनिमय का माध्यम निकाला गया जो सब लोगों को रुचिकर है और जिससे वस्तुओं के अयि विक्रय में बहुत सुविधा हो गई है। आजकल के ज्यवहार और ज्यवसाय में किसी भी वस्तु का मूल्य द्रञ्य में ही प्रकट किया जाता है।

द्रव्य:—वह वस्तु जो वितिमय का माध्यम हो, द्रव्य कह्लाता है। इससे वितिमय वड़ी श्रासानी से हो सकता है। प्राचीन काल में जब कि द्रव्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब मनुष्यों को श्राप्त श्रावश्यकीय वस्तुश्रों को प्राप्त करने में बड़ी दिक्कृत होती थी। उनको किसी ऐसे श्रादमी को ढूंढ़ना पड़ता था जिसके पास उसकी श्रावश्यकीय वस्तुएं हों श्रोर जिसको उसकी वस्तुश्रों की श्रावश्यकता हो। श्रव द्रव्य के माध्यम से लोग श्रपनी वस्तुश्रों के बदले में द्रव्य प्राप्त करके, किर द्रव्य के विनिमय से श्रपनी श्रावश्यकीय वस्तुश्रों को प्राप्त करते हैं। श्राजकल संसार में धात्विक श्रोर काराजी द्रव्य दोनों का ही चलन है।

धात्विक द्रव्य के सिक्षे एक खास वस्तु के बने होते हैं। उनका वजन श्रोर उनकी शक्त भी किसी मुल्क की सरकार द्वारा निश्चित रहती है। काराजी द्रव्य का सञ्चालन भी सरकार ही करती है। श्रिधकतर काराजी द्रव्य विनिमय-साध्य होते हैं श्रर्थात् सरकार काराजी द्रव्य के बदले धात्विक द्रव्य देने का वादा करती है। कोई कोई काराजी द्रव्य श्रत्यधिक परिमाण में चलाये जाने के कारण विनिमय-साध्य नहीं भी होते।

# तीसरा ऋध्याय

# **आवश्यकताएँ**

जैसा कि इस पहले बतला आये हैं उपमोग द्वारा हमारी आवश्यकताओं की तृति होती है। इसिलए इस अध्याय में आवश्यकताओं पर ही विचार किया जाता है। आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसको पूर्ण करने के लिए वह परिश्रम करता है। बाजार में कई एक वस्तुओं को देखकर उनको खरी-दने और उपमोग करने की इच्छा होती है। लेकिन अगर हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने का उद्योग न करें तो वह केवल कोरी इच्छा ही रह जाती है। किसी आवश्यकता की तृति के लिए उद्योग करना निहायत जहरी है।

प्राचीन काल से ही यनुष्यों को अनेक वस्तुओं की आव-कता रही है। जिस समय लोग वन में जंगली जानवरों के समान रहते थे उस समय भी उन लोगों को अपने प्राण की रच्चा के लिए जल, वायु, अन्न इत्यादि की आवश्यकता थी। जैसे-जैसे सभ्यता में बृद्धि होती गई लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। जन आग का आविष्कार हुआ तब मनुष्यों को नाना प्रकार के भोजनों की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार एक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता प्रकट होती गई, भोजन की आवश्यकता को तृप्ति के बाद बस्नों की आवश्यकता हुई। फिर रहने के लिए मकान की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इन सब की तृप्ति के बाद विशेष प्रकार के भोजन, उत्तम वख, जेवर और विशाल भवन की आवश्यकताएं होती गई। इसके बाद सवारियों की, शस्त्रों की, संगीत, मित्रता इत्यादि आवश्यकताएं भी प्रकट हुई। सारांश यह है कि ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, और पुरानी आवश्यकताओं की तृप्ति होती गई, त्यों त्यों नई आवश्यकताएं उनके स्थान पर आती गई, यहाँ तक कि अब उनकी संख्या अपरिमित हो गई।

श्रावश्यकता श्रीर उद्योग का गहरा सम्बन्ध है। जैसे जैसे मनुष्य की श्रावश्यकता बढ़ती जाती है वह उनकी रिप्त के लिए उद्योग करता रहता है। श्रारम्भ में यही क्रम चलता है लेकिन कभी कभी उद्योग से भी नई श्रावश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई एक मनुष्य किसी खास श्रावश्यकता की रिप्त के लिए ही उद्योग श्रीर परिश्रम नहीं करते। वे लोग श्रपनी फुरसत का समय श्रालस्य में नहीं बिता देते वरन विज्ञान, साहित्य इत्यादि का मनन करते हैं। इससे ये लोग नयी नयी बातों का श्राविष्कार करते हैं। इन श्राविष्कारों की सहायता से नयी नयी वस्तुएँ बनायी जाती हैं श्रीर मनुष्यों को इन वस्तुश्रों की भी श्रावश्यकता प्रतीत होती है।

#### त्रावश्यकताओं के लक्षण

आवश्यकताएँ अपरिभित हैं। इनका कोई अन्त नहीं है। कोई भी कैसा ही धनवान् मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसकी

सब आवश्यकताओं की तृप्ति हो गई है; क्योंकि ज्यों ही एक आव-श्यकता की तृप्ति होती है त्यों ही दूसरी, उसके स्थान पर, आ खड़ी होती है। आवश्यकताओं की वृद्धि होने से ही सभ्यता की. भी उन्नति होती है।

श्रावश्यकताएँ श्रपरिमित तो हैं, लेकिन यदि यथेष्ट साधन हों तो मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता की किसी एक समय में पूर्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए एक भूखे आदमी को लीजिए। उसको भोजन की त्रावश्यकता है, लेकिन उसके भोजन की भी एक सीमा है। पां छ रोटियों से उसका पेट भर जाता हैं श्रौर उसको उस वक्त फिर रोटियों की श्रावश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार किसी एक आवश्यकता का यथेष्ट साधन रहने से किसी खास समय में तृप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि कई एक इच्छाएँ ऐसी हैं जिनकी पूर्वि नहीं हो सकती; जैसे घन की इच्छा, अधिकार की इच्छा, बड़प्पन की इच्छा इत्यादि। लेकिन ये इच्छाएँ सिश्रित इच्छाएँ हैं । ये एक एक इच्छा नहीं हैं। धन की इच्छा देखने में तो एक ही इच्छा है; लेकिन इसके अन्तर्गत उस धन द्वारा प्राप्त होनेवाली अनेक वस्तुओं की इच्छा छिपी रहती है।

किसी आवश्यकता की तृप्ति के एक से अधिक साधन होते हैं जिनमें आपस में प्रतियोगिता रहती है। जैसे धूम्रपान की आव-श्यकता तम्बाकू, सिगरेट, सिगार, वीड़ी इनमें से किसी से भी तृप्त हो सकती है। इसी से ये चीजें एक दूसरे का स्थान प्रहण ् करने की कोशिश करती है। दुर्भिच्च के समय ग्ररीव लोग गेहूं की रोटी के बदले चना, मडुवा इत्यादि की रोटी खातें है। इसी प्रकार आजकल रेलगाड़ी और मोटर-लारियों में आपस में प्रति-योगिता बढ़ रही है।

कई एक आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जो आपस मे एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे इक्षे के साथ घोड़े की या टैनिस के बल्लो के साथ गेदों की आवश्यकता परस्पर पूरक हैं। ये आवश्यकताएँ साथ ही साथ चलती हैं।

जब हम किसी श्रावश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं तो फिर वह श्रावश्यकता स्वाभाविक-सी हो जाती है। जैसे कोई मनुष्य किसी के वहकाने से शराव पीले, तो फिर वाद को उसको शराव का व्यसन होजाता है श्रीर वह फिर पूरा पियकड़ बन जाता है। उसको शराव पीने की श्रादत ऐसी जवरदस्त हो जाती है कि वह श्रासानी से उस श्रादत को छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार श्रीर श्रावश्यकताश्रों का भी श्रभ्यास पड़ जाता है। इसी श्रभ्यास पर मनुष्यों का रहन-सहन का दर्जा भी निर्भर रहता है। श्रावश्यकताश्रों के घटने-बढ़ने या श्रीर प्रकार के परिवर्तन से रहन-सहन के दर्जे में भी घट-बढ़ होता रहता है।

# चौथा अध्याय

# उपभोग और सन्तोष

सब लोगों को यह मान्य है कि मनुष्य का परम उद्देश्य सब से अधिक सुख और सन्तोष प्राप्त करना है। वह प्राप्त- सुख की वृद्धि के लिए और दु:ख के। टालने या कम करने के लिए सदैव उद्योग किया करता है।

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि सुख क्या है और दु:ख क्या है।
नैय्यायिकों ने सुख-दु:ख को अन्त्रवेंदुना (feeling) वतलाकर कहा
है कि "अनुकूल वेदनीयं सुखं" अर्थात् जो वेदना हमारे अनुकूल
है वह सुख है और 'प्रितिकूल वेदनीयं दु:खम्" अर्थात् जो वेदना
हमारे प्रितिकूल है वह दु:ख है। मनुष्य की अनेक इच्छाएँ और
आवश्यकताएँ होती हैं। जब उसकी इन आवश्यकताओं की तृप्ति
हो जाती है तो उसको सन्तोष मिलता है और वह सुख की
वेदना का अनुभव करता है। इसके विपरीत जब उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं होती तो उसको असन्तोष होता है
और उसको दु:ख की वेदना होती है। उदाहरण के लिए भोजन
करने से मन को जो तृप्ति होती है उसे सुख कहते हैं और
भोजन न मिलने से उसको जो कष्ट होता है उसको दु:ख
कहते हैं।

पिछले श्रध्याय में यह वतलाया गया है कि मनुष्य की श्रावश्यकताएँ अपरिमित हैं। जैमे की एक श्रावश्यकता को पूर्ति हुई शीघ्र ही दूसरी श्रावश्यकता उसका न्थान प्रहण कर लेती है। हमको यह भी माल्म है कि श्रावश्यकता शों की तृप्ति से ही मनुष्य को सुष्य श्रीर सन्तोप मिलता है। ऐमी दशा में यह वात स्वयं सिद्ध है कि किसी भी मनुष्य को पूर्ण सुष्य कभी नहीं मिल सकता है। उसकी कुछ न कुछ श्रावश्यकताएँ ऐसी बनी रहेंगी जिसके तृप्त न होने से उसको श्रसन्तोप श्रीर दुःख होगा। इसके श्रतिरिक्त, पाये हुए सुस्र सं भी मनुष्य की तृष्ति नहीं होती है। मनुष्य एक ही प्रकार के सुख से सदा तृप्त नहीं रहता। चूंकि उसको प्रति दिन नये नये सुख नहीं मिल सकते हैं, इसलिये, उसको सदा श्रसन्तोष हो वना रहता है।

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसी दशा में मनुष्य का कर्तव्य क्या है ? मनुष्य को पूर्ण सन्तोप मिलना श्रसम्भव है क्या इसिलये सब काम-धन्धों को छोड़ कर जड़ालों में भटक कर संन्यासी हो जाना चाहिये, या सन्तोष श्रीर श्रसन्तोप का विचार छोड़ कर अपने श्राप इच्छा, तृष्णा श्रीर वासना का दास बन कर उनको स्वाधीनता खो देनी चाहिये ?

श्राजकत यह वात मानी जाती है कि श्रावश्यकताश्रों की वृद्धि से ही सभ्यता की वृद्धि हुई है। जैने जैसे मनुष्य की श्रावश्यकताश्रों करता श्यकताएँ वढ़ती गई श्रीर वह उनकी तृष्ति के लिए उद्योग करता गया वैसे वैसे सभ्यता की वृद्धि होती गई। इसी प्रकार उद्योग

करते रहने से नई प्रकार की आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं और उनको तृष्ति के लिए साधन निकाले जाते हैं। इससे यह वात प्रकट होती है कि आवश्यकताओं को बढ़ाने से ही मनुष्य की उन्नति होती है, और यह बात निर्विवाद है कि उन्नति से मनुष्य । सुख और सन्तोप होता है।

श्रगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो मालूम हो जाता है कि
श्रावश्यकताश्रों को एकदम मर्यादा से वाहर बढ़ा देने से श्राधिकतम सन्तोष नहीं होता है। यहाँ पर यह कहने का मतलब नहीं है
कि सब प्रकार का श्रसतीप निन्च है। उस इच्छा के मूलगत श्रसंतोष
को निन्दनीय नहीं कहा जा सकता जो श्रादेश करता है कि मनुष्य
को श्रपनी वर्तमान स्थिति मे पड़े पड़े सड़ना नहीं चाहिये परन्तु
अधिकाधिक सुधार करके अपने को श्रीर समाज को
उन्नति की श्रोर ले जाना चाहिए। यही वह श्रसन्तोष है जिसंसे
सभ्यता की उन्नति होती श्राई है। लेकिन वह श्रसन्तोष निन्दनीय
है जिससे लोग किसी वस्तु को पाने के लिये रात-दिन हाय-हाय
करते रहे, श्रीर उसके न मिलने पर रोया करे श्रीर शिकायते करें।

तृष्णा श्रीर श्रसन्तोष की सुन्यवस्थित मर्यादा बांधना एक-दम श्रसम्भव नहीं है। हाँ, इसके लिए एक विशेष शक्ति की श्राव-रयकता होती है जिसको मनोनियह कहते हैं। जो मनुष्य श्रधिकतम सन्तोप श्रीर मुख पाना चाहता है उसको श्रपने मन को श्रीर इन्द्रियों को वश में करना श्रत्यन्त आवश्यक है। श्रगर हम श्रपने को तृष्णा श्रीर वासना मे वहायें तो हमारे श्रसन्तोष की कोई सीमा न होगी। अगर कोई गरीव किसान जिसको सटा पेट की हाय लगी रहती है एक मोटर गाड़ी रखने की प्रवल तृष्णा करता रहे, सटा उसी ध्यान में मग्न रहे तो शायद ही वह सुख और सन्तोप प्राप्त कर सकता है। इसके प्रतिकृत अगर वह अपने मन को वश में करके सोचे कि इस समय ऐसी अवस्था में मोटरगाड़ी की इच्छा करना उसे उचित नहीं है क्योंकि इस इच्छा की तृप्ति करना उसकी शक्ति के वाहर की वात है, इसलिए उसकी उचित है कि उन वस्तुओं को संप्रह करने का और उपभोग करने का प्रयन्न करें जो उसके सामर्थ्य के भीतर है, तो इससे उसको अधिक सुख और सन्तोप प्राप्त होगा।

इससे यह प्रकट हो जाता है कि मनुष्य को अधिकतम सुख श्रौर सन्तोप प्राप्त करने के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि वह अपनी श्रावश्यकताश्रो को मर्यादित करे। इसके साथ ही साथ उसको श्रपनी फिजूल श्रौर हानिदायक इच्छाश्रों को द्वाना चाहिए। श्रगर स्वास्थ्य श्रौर बुद्धि को हानि पहुँचाने वाली इच्छाश्रो का दमन न किया गया तो परिणाम मे मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है।

भारतवर्ष मे प्राचीन काल मे छनेक महात्मा हो गये हैं जिन्होंने मनोनिप्रह तथा इन्द्रिय निप्रह द्वारा छपनी छावश्यक-ताओं को छपने वश में करके और मर्यादित करके परम सुख, सन्तोष और शान्ति पायी है। प्राचीन काल में ही क्यों इस समय परम पूज्य महात्मा गान्धी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के संसर्ग में आने से भारतवर्ष के लोग भी भौतिक सभ्यता पर विश्वास करने लगे हैं। हम लोगों ने अपनी आवश्यकताओं का बहुत ही अधिक विस्तार कर दिया है। यह भी आज-कल भारतवर्ष मे अशान्ति और असन्तोष की लहर का एक प्रधान कारण है। देश को शान्त, सन्तुष्ट और समृद्धिशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि यहाँ के निवासी मनोनिम्रह तथा इन्द्रियनिम्रह द्वारा अपने को तृष्णा और वासना की शृङ्खलाओं से मुक्त करके, उनका अपने वश मे करके सुखी और सन्तुष्ट बनें। उनको सादगी के तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सादा जीवन और उच विचार का ध्येय ही आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोत्तम



# अध्याय पांचवाँ

#### **चपयोगिता**

उपयोगिता की एकाई-इस अध्याय मे उपयोगिता सम्बन्धी कुछ शब्दों श्रीर नियमों का विवेचन किया जाता है। दूसरे ऋध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि उपयोगिता का उपभोग करनेवाले व्यक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है । किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न मनुष्यों को भिन्न भिन्न होती है । उसी वस्तु की उपयोगिता किसी एक मनुष्य के लिये भिन्न भिन्न परि-स्थितियों में भिन्न भिन्न होती है। इसिलये भिन्न भिन्न मनुष्यों की डपयोगिता की तुलना साधारखतः नहीं की जा सकती; श्रीर न किसी एक मनुष्य के लिये भिन्न भिन्न परिस्थतियों में वस्तुत्रों की तुलना ही की जा सकती है। हम केवल किसी एक समय में, जब कि किसी एक मनुष्य की परिस्थिति मे परिवर्तन नहीं होता, उसकी भिन्न भिन्न वस्तुत्रों से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता का श्रन्दाजा लगाकर तुलना कर सकते हैं। किसी वस्तु के उपभोग करने से सन्तोष प्राप्त होता है। इसी सन्तोष का अंदाजा लगा-कर हम वस्तुत्रों की उपयोगिता का श्रंदाजा लगाते हैं। इस तुलना के लिये यह मान लिया जाता है कि किसी एक खास वस्त के उपभोग से जो सन्तोष प्राप्त होता है वह एक के बराबर है ऋौर

उसकी उपयोगिता भी एक है। अब अन्य वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त सन्तोष की तुलना इस प्रथम वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतोष से की जाती है श्रौर उसीके श्रनुसार उनकी उपयोगिता बतलाई जाती है। मान लीजिये कि किसी मनुष्य न एक समय एक केला श्रीर एक श्राम खाया । दोनों के उपभोग से उसे कुछ सन्तोष प्राप्त हुआ, वह केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से करीब चौगुना था। श्रव यदि हम मान लें कि एक केला की उपयोगिता उसे एक है तो एक श्राम की उपयोगिता उसे चार होगी। इसी प्रकार यदि एक रोटी खाने से उसे उस समय जो सन्तोष हुआ उसकी मात्रा एक केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से दसग्नी है तो एक रोटी की उपयोगिता उसे दस होगी। अब यदि दूसरी रोटी खाने से उसे जो सन्तोष प्राप्त हुआ वह एक केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से पांचगुना है तो दूसरी रोटी की उपयोगिता उसे पांच होगी। यहां एक केला की उपयोगिता एक मानी गयी है, यही डस समय सब वस्तुओं की डपयोगिता की तुलना करने के लिये उपयोगिता की एकाई है और एक केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से अन्य वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त सन्तोष की तुलना करके ही अन्य वस्तुत्रो की उपयोगिता की मात्रा बतलाई गई है । जब कभी किसी एक मनुष्य के लिए वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना की जाती है तब उस तुलना के लिये उपयोगिता की कोई एकाई मान ली जाती है श्रौर उस समय सब वस्तुश्रों की उप-योगिता का अनुसान इसी एकाई के अनुसार लगाया जाता है,

परन्तु यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि भिन्न भिन्न तुलनाओं के लिये जपयोगिता की एकाई भिन्न भिन्न रहती है। यदि एक समय वस्तुओं की जपयोगिता की तुलना करने के लिये एक मनुष्य को एक केला के उपभोग से प्राप्त संतोप को एक के वरावर मान लिया गया और उसकी जपयोगिता एक मान ली गई; तो किसी अन्य समय जसी मनुष्य की वस्तुओं की जपयोगिता जानने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि एक केला की जपयोगिता इस समय भी एक मान ली जाय। दोनों समय में एक केला की जपयोगिता वरावर भी न होगी क्योंकि मनुष्य की परिस्थित के अनुसार केला की जपयोगिता भी भिन्न हों जायगी। प्रत्येक तुलना के लिये उपयोगिता को कोई एकाई मान ली जाती है और उसी के अनुसार उस समय सव वस्तुओं की जपयोगिता के परिमाण का अंदाजा लगाया जाता है।

वस्तुओं की एकाई—वस्तुएं साधारणतः दो प्रकार की होती हैं। कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जिनको विभाजित करने से उनका मूल्य कम नहीं होगा, जैसे यदि हम दस तोले का सोने का एक दुकड़ा ले और उसका एक एक तोले के दस दुकड़े करे तो एक तोले वाले दसो दुकड़ो का मूल्य दस तोले के दुकड़े के बराबर होगा। इस प्रकार की अन्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, दाल, कपड़ा, चॉदी, लोहा, इत्यादि। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको विभाजित करने से मूल्य में बहुत कमी आ जाती है जैसे यदि हम किसी कुर्सी के चार दुकड़े कर डालें तो चारों दुकड़ो का

मूल्य कुर्सी के मूल्य के बराबर न होगा। इस प्रकार की अन्य वस्तुए हैं मकान, पुस्तक, छाता, कमोज, गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि।

जिन वस्तुश्रों का मूल्य विभाजित करने से कम नहीं होता उनकी एकाई भिन्न भिन्न तुलना के लिये भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक सेर गेहूँ, एक मन गेहूँ इत्यादि। गेहूँ को जब बड़े परिमाण में तौलना होता है तो मन का उपयोग किया जाता है। सेर का परिमाण के लिये सेर ही से काम लिया जाता है। सेर का तौल भी भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न हैं। कहीं एक सेर १०० रुपये के वजन के बराबर है तो कहीं ८० रुपये के बराबर श्रीर कही २८ रुपये के बराबर। परन्तु किसी एक समय में तुलना के लिये एक ही प्रकार के सेर का उपयोग किया जाता है। श्रन्य देशों में गेहूं के तौल के लिये टन, इंडरवेट, पाउड इत्यादि का उपयोग होता है। कपड़े को मापने के लिये गज्र का उपयोग होता है। कीना तौलने के लिये तोला, माशा श्रीर रत्ती का उपयोग होता है।

जिन वस्तुत्रों को विभाजित करने से मूल्य में कमी होती है उनकी एकाई एक रहती है जैसे एक मकान, एक गाय, एक पुस्तक, एक कुर्सी इत्यादि।

सीमांत उपयोगिता—यदि किसी मनुष्य के पास दस सेर गेहूं हों तो दसवे सेर की उपयोगिता दस सेर गेहूं की सीमांत उपयोगिता मानी जायगी। किसी वस्तु के किसी परिमाण की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की अन्तिम एकाई की उपयोगिता को कहते हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में वहुत अन्तर है। दस सेर गेहूँ की कुल उपयोगिता दसों सेर गेहूँ की उपयोगिता के योग के वरावर होगी, जबिक उसकी सीमांत उपयोगिता केवल दसवें सेर की उपयोगिता के बरावर होगी। यदि किसी मनुष्य के पास एक ही सेर गेहूँ हो तो उसकी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता एकसी होगी। परन्तु जैसे जैसे वस्तु का परिमाण बढ़ता जायगा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता जायगा।

सीमांत-उपयोगिता-हास नियम—अगर हम किसी वस्तु के परिमाण का एक ही समय में क्रमशः उपभोग करते रहे तो उसकी सीमांत-उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। यह एक मनुष्य का स्वभाव ही है कि जब उसके पास किसी वस्तु के परिमाण की वृद्धि होती जाती है तो उसकी चाह उस वस्तु के लिए कम होती जाती है। इसी प्रकार एक ही समय एक ही वस्तु के उपभोग करने से उस वस्तु की चाह कम होती जाती है और उस वस्तु के अधिक संवन करने से उसकी उपयोगिता भी कम होती जाती है। जैसे पहिला अमरूद खाने से किसी मनुष्य को वहुत आनन्द प्राप्त होगा और उसको उस अमरूद में वहुत उपयोगिता दीखेगी। मान लीजिए यह उपयोगिता ३० के वरावर है। दूसरा अमरूद खाने से उसको कुछ कम वृद्धि होगी। इस अमरूद की उपयोगिता शायद

उसको २५ के बरावर होगी। इसी प्रकार तीसरे, चौथे और पांचने अमल्दों को खाने से उसको क्रमश: कम उति प्राप्त होती जावेगी। इसलिए इन श्रमरुवे की उपयोगिता क्रमशः घटती जायेगी। मान लीजिए तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे 🗸 श्रमहृद की उपयोगिता उसके लिए २०, १५, १० श्रौर ५० के बरावर है। इन ६ अमरुदों से उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि वह मित्रों के द्वाव से एक और सातवां अमरूद भी खा लेवे, तो उसको उससे कुछ भी उपयोगिता प्राप्त न होगी क्योंकि उसकी तृप्ति अमरुदों से हो चुको थी। इसिलये इस सातवे अमरूद की उपयोगिता उसके लिए शून्य हुई। लेकिन अगर वह जवरदस्ती एक श्रीर भाठवां भ्रमरुद् भी ठूंम लेवे तो शायद उसके पेट में कुछ गड़-वड़ होकर उसको उपयोगिता के वदले कुछ श्रनुपयोगिता मिलने की सम्भावना हो। मान लीजिये कि आठवे अमरूद की उसके त्तिये अनुपयोगिता ५ अर्थात्—५ उपयोगिता है।

यहां पर यह वात ध्यान में रखने के योग्य है कि किसी वस्तु के अधिक परिमाण में सेवन करने से कुल उपयोगिता नहीं घटती परन्तु सीमान्त उपयोगिता ही घटती है। कुछ उपयोगिता तो वढ़ती जाती है जब तक कि पूर्ण तृप्ति प्राप्त न हो जाय लेकिन इसके वढ़ने का अनुपात कम होता जाता है। इस अमस्दद्वाले उदाहरण में एक अमस्दद्वाने से उपभोक्ता को ३० उपयोगिता मिली और दो अमस्दद् खाने से ३० १ २५ = ५५

उपयोगिता मिली जो कि दो श्रमस्दों की छुल उपयोगिता हुई। लेकिन पहिले श्रमस्द से उपभोक्ता को ३० मीमांत उपयोगिता यी लेकिन दो श्रमस्द खान से सीमांत उपयोगिता २५ हो गई। निम्नलिखित कोष्ठक में ऊपर लिखे श्रनुसार श्रमस्दों की उपयोगिता दी जाती है:—

| श्रमहद्         | डपयोगिता | सीमान्त उपयोगिताः | ञ्चल उपयांगिता          |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| पहिला           | ξo       | ξo                | 30                      |
|                 | ર્ધ      | રુલ               | ५५                      |
| दूसरा<br>वी्सरा | २०       | २०                | <b>उ</b> ध              |
| चीथा            | १५       | १५                | ९०                      |
| पांचवां         | १०       | १०                | १००                     |
| छठा             | 4        | વ                 | १००<br>१०५<br>१०५<br>९५ |
| सातवां          | 0        | 0                 | १०५                     |
| श्राठवां        | <b>u</b> | -4                | ९५                      |

इस कोष्ठक से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि ज्यों ज्यों अधिक अमरूद खाये जायेंगे उनकी सीमांत उपयोगिता कम होती जावेगी, लेकिन कुल उपयोगिता तय तक बढ़ती जावेगी जब तक किसी वस्तु को उपयोग से अधिकतम तृति । प्राप्त न हो जाये। इसके बाद अनुपयोगिता होने से कुल उप-योगिता भी घट जावेगी। लेकिन ऐसी अवस्था बहुत ही कम पाई जाती है जब कि मनुष्य किसी वस्तु का उतना परिमाण में सेवन करे कि उसको अनुपयोगिता मिलने लगे क्योंकि जैमा आगे बतलाया जावेगा हर एक मनुष्य अपने द्रव्य को किसी एक वस्तु पर उतना ही स्वर्च करेगा जिमसं उसको कम मे कम उस द्रव्य की उपयोगिता के वरावर उपयोगिता मिले। हां, अगर कोई वस्तु विना मूल्य मिल जावे और मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का कुछ भी ख्याल न हो तो वह अविकतम रुप्ति मिलने पर भी खाता जावे।

पिछले पृष्ठ पर दिये हुए श्रंकों का रेखा चित्र नीचे दिया गया है। इससे सीमांत-उपयोगिता हास नियम श्रीर स्पष्ट हो जाता है।

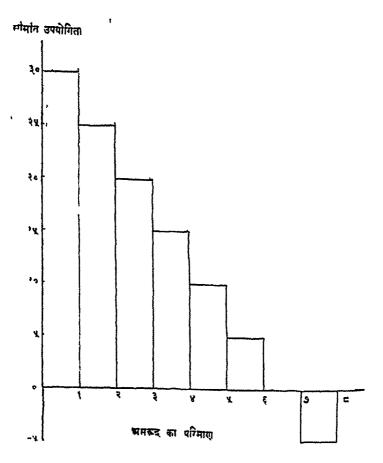

इस रेखा चित्र में लम्बों की उंचाई श्रमरूदों की सीमांत उप-थोगिता बतलाती है। इस चित्र से यह स्पष्ट मालूम होता है कि ज्यों ज्यो श्रधिक श्रमरूद खाये गये प्रत्येक की सीमांत उपयोगिता घटती गई श्रौर लम्बों की उंचाई भी कम होती गई यहां तक कि सातवे। श्रमरूद की उपयोगिता बतलानेवाले लम्ब की उंचाई कुछ नहीं है श्रौर श्राठवें का लम्ब नीचे चला गया है जिससे यह मालूम होता है कि श्राठवें श्रमरूद से श्रनुपयोगिता प्राप्त हुई। इस चित्र में इन लम्बों का चेत्रफल कुल उपयोगिता बतलाता है। यदि हमे चार श्रमरूदों की कुल उपयोगिता मालूम करना हो वो पहिले, दूसरे, तीसर श्रौर चौथे लम्बों के चेत्रफलों को जोड़ देने से वह श्रासानी से मालूम हो जायगी।

सीमांत-उपयोगिता-हास नियम को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक ऐसे वस्तु का एक और उदाहरण लेते हैं जो कि छोटे से छोटे परिमाण में ली जा सकती है। नीचे के कोष्ठक और रेखाचित्र में एक परिवार के एक महीने के लिये १० सेर चीनी की सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दिखलाई गई है।

| सेर            | सीमान्त उपयोगिता | कुल उपयोगिता |
|----------------|------------------|--------------|
| पहिला          | ५५               | ५५           |
|                | ५०               | १०५          |
| दूसरा<br>तीसरा | ४५               | १०५          |
| चौथा           | 80               | १९०          |
| पांचवां        | ३५               | २२५          |
| छठा            | ₹0               | २५५          |
| सांतवां        | २५               | २८०          |
| श्रांठवां      | २०               | ३००          |
| नवां           | १५               | ३१५          |
| दसवां          | १०               | ३२५          |

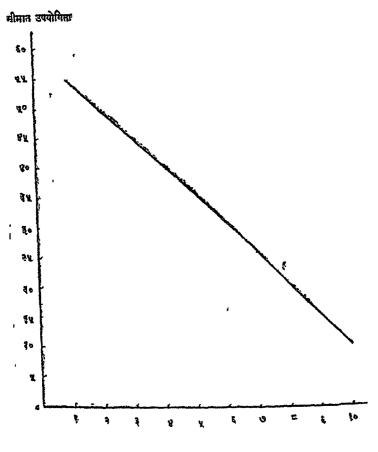

चीनी का परिमाण (सेर)

जैसे पहिले रेखाचित्र में प्रत्येक ध्यमरूद की उपयोगिता दिखलाई गई थी उसी प्रकार इस रेखाचित्र में भी प्रत्येक सेर चीनी की उपयोगिता दिखलाई गई है। लेकिन पहिले रेखाचित्र में उपयोगिता लम्ब के रूप में दिखलाई गई है और इस लेखाचित्र में उपयोगिता वक्र रेखा द्वारा दिखलाई गई है। यह वक्र रेखा नीचे को गिरती जा रही है जिससे यह सूचित होता है कि प्रत्येक सेर चीनी की उपयोगिता घटती जा रही है।

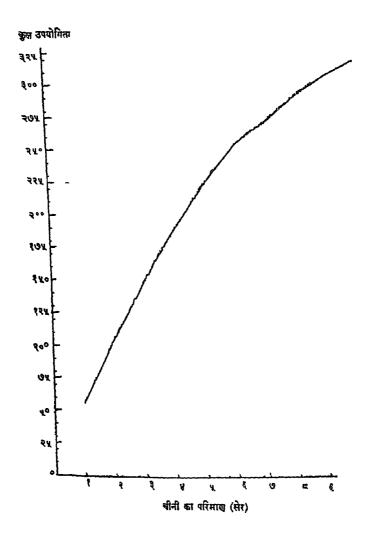

पिछते पृष्ठ पर दिये हुए रेखाचित्र में १० सेर चीनी का कुल-उपयोगिता दिखलाई गई है।

इस रेखा चित्र से यह स्वष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु के श्रिधिक परिमाण में सेवन करने से कुल-उपयोगिता बढ़ती हैं क्योंकि वक्र रेखा जो कि कुल-उपयोगिता दर्शी रही है ऊँची होती जा रही है।

इस उपयोगिता-हास नियम मे यह बात मान ली गई है कि वस्तु का उपभोग किसी खास स्वभाव के मनुष्य द्वारा किसी ख़ास समय मे और ख़ास परिश्यित में हुआ है । अगर कोई मनुष्य एक अमरूद सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को खाये तो सम्भव है कि प्रत्येक अमरूद की उपयोगिता उसको बराबर मालूम हो। लेकिन पहिले, दूसरे श्रौर तीसरे श्रमरूद खाने में बहुत समय का श्रन्तर हो गया है इसिलये यह नियम यहां लागू नहीं होता है। इसी प्रकार परिश्वित श्रीर स्वभाव का भी इस नियम मे प्रभाव पड़ता है । यह कहा जाता है कि शराब ज्यो ज्यादा पी जाती है त्यों त्यो उसको श्रिधिक पीन की इच्छा होती है। इसिल्यें पहिले प्याले से दूसरे प्याले की उपयोगिता श्राधक मालूम होती है इत्यादि । लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि शराब पीने के बाद उस मनुष्य के होश हवास दुरुसा नहीं रहते हैं इसलिये उसकी स्थिति पहिले की सी नहीं रहती है। इसीलिये इस श्रसाधारण दशा में उसको अधिक शराव पीने से अधिक उपयोगिता मालूम होती है।

इस नियम के सम्बन्ध में एक आद्तेप यह भी है कि आगर कोई वस्तु का बहुत सूद्रम परिमाण में उपभोग किया जाय तो पहिले उसकी सीमानत उपयोगिता में हास के बदले बृद्धि होती है। अगर इम अमरूद की बहुत ही छोटी छोटी फांके करके खांय तो शायद चार पांच फांक तक सीमांत-उपयोगिता की बृद्धि हो और दस बारह फांक तक सीमांत उपयोगिता बराबर रहे, लेकिन किसी एक सीमा के बाद फिर उपयोगिता-हास नियम लागू हो जावेगा।

कुछ बाहरी दिखावट और फैशन की चीजे ऐसी होती हैं जिनके परिमाण में बृद्धि होने पर भी उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती हैं। अगर दो धनी लोगों के पास एक एक मोटर कार हो और उनमें से एक मनुष्य एक और मोटर कार खरीद ले तो उसको दूसरी मोटर कार से अधिक सन्तोष मालूम पड़ता है और दूसरी मोटर की उपयोगिता पहिली से अधिक मालूम पड़ती है क्योंकि दो मोटर होने से वह अपने को पड़ोसी से श्रेष्ठ सममने लगता है।

इसी प्रकार कुछ ऐसी दुष्प्राप्य श्रीर श्रप्राप्य वस्तुएँ हैं जिनकी बृद्धि से उपयोगिता में बहुत बृद्धि हो जाती है। उदा- हरण के लिये मान लीजिए कि किसी मनुष्य के पास एक बड़ा बहुमूल्य हीरा है। श्रगर उसको मालूम हो जाय कि ऐसा ही हीरा एक श्रीर किसी के पास है तो उसको खरीदने के लिए वह पहिले हीरे की श्रपेना बहुत श्रधिक मूल्य देने को तैयार हो

जायगा क्योंकि अगर एक के बजाय उसके पास दो इतने बड़े हीरे हो जायं तो वह पहिले की अपेद्या बहुत बड़ा आदमी समभा जावेगा। इसलिए दूसरे हीरे से उसको पहिले हीरे की अपेद्या अधिक उपयोगिता मिलेगी।

द्रव्य की सीमान्त-उपयोगिता--द्रव्य के विषय में भी सीमान्त-उपयोगिता हास नियम लागू होता है । ज्यों ज्यो काई सनुष्य धनवान् होता जाता है त्यों त्यो उसके द्रव्य की उपयोगिता कम होती जाती है । उदाहरण के लिए एक ऐसे मनुष्य को लीजिए जिसकी आमदनी ५०) ह० माहवार से १००) ह० माह-वार हो गई है। जब तक उसकी आमदनी ५०) रु० माहवार थी तब तक वह तीन सेर घी माहवार खरीदता था, लेकिन जब उसकी आमदनी १००) ह० महीना हो गई तो वह उसी भाव पर महीने में ५ सेर खरीदने लगा । इससे प्रकट हो जाता है कि श्रामद्नी बढ़ जाने से रुपये की सीमान्त उपयोगिता में कमी होगी। इसके विपरीत जब आमदनी कम होती जाती है तो द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता बढ़वी जाती है। जब माह के आरम्भ में विद्यार्थियों के पास रूपये आते हैं तो पहिले वे दिल खोल कर सर्च करते हैं, लेकिन जब माह के अन्त में रूपया ख़तम होने को श्राता है तो फिर वे सम्हल कर खर्च करते हैं। इसका कारण यही है कि साह के आरम्भ में अधिक रूपया होने से रूपये की सीमान्त-उपयोगिता कम होती है, श्रीर तैसे २ रुपया कम होता जाता है वाकी रुपयों की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है यहाँ तक कि अन्तिम रूपये की उपयोगिता बहुत हो जाती ।

गरीब आदमी को द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता धनवान् आदमी से श्रिधिक होती है। अगर एक आदमी की आमदनी २०) ६० महीना हो और दूसरे की १०००) ६० हो तो गरीब आदमी के बोसवे ६पये की उपयोगिता अमीर आदमी के हजारहवे ६पये से अधिक होगी। इसिलये गरीब आदमी को बीसवां ६पया खर्च करने के लिए अधिक उपयोगिता की आव-श्यकता होगी वनिस्वत अमीर आदमी को हजारहवां ६पया खर्च करने के।

श्राय को उपयोगिता बहुत धीरे धीरे घटती है। इसका कारण यह है कि द्रव्य एक ऐसी वस्तु है जिससे श्रनेक प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं। इसिलये क्यों क्यों श्राय में वृद्धि हो श्रीर उससे उपभोग की नयी वस्तुएं खरीदो जायं तो इस श्राय की वृद्धि से सीमान्त उपयोगिता में बहुत कम हास होगा। द्रव्य को एक वस्तु मानने के बजाय उसको कई वस्तुश्रों का समुचय सममना चाहिये। श्रगले पृष्ठ पर दिये हुए कोष्ठक श्रीर रेखाचित्र में यह दिखलाया गया है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता बहुत धीरे धीरे किस प्रकार कम होती है।

| <b>}</b> \$                                        |                      |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| मासिक स्राय                                        | सीमान्त उपयोगिता     |  |  |
|                                                    | 800                  |  |  |
| ४०) हपया                                           | 96                   |  |  |
| ४५) "                                              | ९६                   |  |  |
| 40) "                                              | 68                   |  |  |
| مرفر) "<br>در ا                                    |                      |  |  |
| €0) "                                              | ९२<br>९०<br>८८<br>८४ |  |  |
| <b>६५)</b> "                                       | 26                   |  |  |
| ४५) "<br>५०) "<br>५५) "<br>६०) "<br>६५) "<br>७०) " | 68                   |  |  |
| (0) "                                              |                      |  |  |

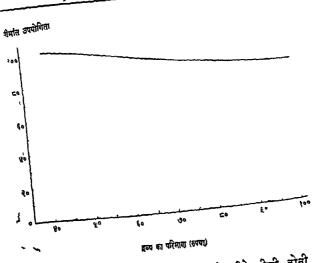

इस रेखा चित्र में वक्र रेखा बहुत ही धीरे धीरे नीची होती चली जा रही है। इससे यह मालूम होता है की जैसे जैसे उस मनुष्य

की मासिक स्त्राय बढ़ती गई वैसे वैसे उस स्त्राय की सीमान्त उपयोगिता धीरे धीरे घटती गई ।

सम-सीमांत उपयोगिता नियम-प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह अपने द्रव्य को इस प्रकार ख़र्च करे कि जिससे उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। यही कारण है कि लोगों को प्राय: यह समस्या हल करनी पड़ती है कि कौनसी वस्तु किस समय और कितनी ख़रीदनी चाहिए। लोग अपने मन मे एक वस्तु की उपयोगिता की तुलना दूसरे वस्तु की उपयोगिता से करते हैं, श्रीर उस वस्तु को ख़रीदतें हैं जिसकी उपयोगिता · उनको सब से अधिक माल्म हो। अब चूकि मनुष्य को विविध वस्तु की विविध संख्या में आवश्यकता होती है, और सीमांत-उपयोगिता हास नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु को अधिक परि-माण में खरीदने से क्रमशः सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए साधारण मनुष्य को यह निश्चय करने में कठिनता प्राप्त होतो है कि वह कौन कौन सी वस्तु कितनी कितनी ख़रीदे कि जिससे उसको अपने द्रव्य से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। इसी बात का विवेचन अर्थशास्त्र मे सम-सीमांत-उपयोगिता नियम में किया जाता है। इस नियम का यह मतलब है कि अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय को विविध वस्तुं ओ मे इस प्रकार विभाजित करे कि उसको प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये अन्तिम रुपये सं करीव करीव बराबर उपयोगिता प्राप्त हो । इसको अपने द्रव्य से अविकतम खपयोगित तभी प्राप्त हो सकती है जब कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये गये अन्तिम सिक्के से समान सीमान्त खपयोगिता मिले। यह नियम आसानी से सिद्ध किया जा सकता है।

तिम्निलिखित कोष्ठक में यह बतलाया गया है कि यदि कोई मनुष्य गेहूँ, चावल, कपड़ा श्रौर चीनी पर श्रपनी श्राय खर्च करे तो क्रमशः प्रत्येक रूपये से उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी।

| रुपया                  | प्राप्त उपयोगिता |          |          |         |
|------------------------|------------------|----------|----------|---------|
|                        | गेहूँ से         | चावल से  | कपड़े से | चीती से |
| पहला                   | १००<br>८०        | ८०       | ९०       | ६०      |
| दूसरा                  | 60               | ८०<br>६० | ७०       | 80      |
| तीसरा                  | ξo               | 80       | ५०       | ३०      |
| दूसरा<br>तीसरा<br>चौथा | ξο<br><b>4</b> 0 | ३०       | ३०       | २०      |
| पांचवाँ                | 80               | २०       | १७       | १५      |
| छठा                    | ३०               | १५       | १०       | १०      |
| सांतवाँ 🕖              | २०               | १०       |          | u       |
| श्राठवाँ               | १५               | 4        | w m      | २       |
| नवां                   | १०               | 3        | ર        | 8       |
| द्सवां                 | પ                | ર        | 8        | 0       |

इस कोष्ठक से यह पता लगता है कि वह मनुष्य पहिना रूपया गेहूँ पर खर्च करके १०० उपयोगिता प्राप्त करता है, दूसरा रूपया खर्च करने से उसे जो गेहूँ मिलता है उसकी उपयोगिता ८० है। यदि वह अपना रूपया चावल पर खर्च करता है तो उसे ८० उपयोगिता मिलती है और दूसरा रूपया चावल पर खर्च करने से उसे ६० उपयोगिता प्राप्त होती है। मान लीजिये कि इस मनुष्य के पास ८ रुपये हें और वह उन्हें उपर्युक्त चार वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। वह इन चार वस्नुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा जिससे उमे श्रियिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, इसिलये वह पिह्ला रुपया गेहूँ पर खर्च करेगा, दूसरा रुपया वह कपड़े पर खर्च करेगा, परन्तु वह कपड़े पर खर्च किये जाने वाला प्रथम रुपया होगा और उममे उसे ९० उपयोगिता मिलेगी। तीसरा और चौथा रुपया वह गेहूँ और चावल पर खर्च करेगा, दोनों से उसे चगवर उपयोगिता प्राप्त होगी वह पांचवा रुपया कपड़े पर खर्च करके ७० उपयोगिता प्राप्त होगी वह पांचवा रुपया कपड़े पर खर्च करके ७० उपयोगिता प्राप्त कोगी श्राप्त करेगा। इस प्रकार रुपया खर्च करने पर उसे सव से श्रिथक उपयोगिता मिलेगी।

इस प्रकार श्रपने रुपये चारों वस्तुश्रों पर विभाजित करने से उसने प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये हुए श्रंतिम रुपये से प्राप्त उप-योगिता करीव वरावर कर ली। उसने गेहूँ पर ३ रुपया, चांवल पर २ रुपया, कपड़े पर २ रुपया श्रौर चीनी पर १ रुपया खर्च किया। गेहूँ पर तीसरे रुपये खर्च करने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई वह ६० है। इसी प्रकार चांवल, कपड़ा श्रौर चीनी पर श्रंतिम रूपया खर्च करने से प्राप्त उपयोगिता क्रमशः ६०, ७० श्रौर ६० है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसने श्रधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिये सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का पाचन किया। वस्तुश्रों के खरीदने के लिये प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य इसी नियम का पालन करता है।

हम यह पहिले बतला आए हैं कि रूपये की भी सीमान्त उपयोगिता होती है और वह बहुत धीरे धीरे घटती है । सान लीजिये कि उपर्युक्त उदाहरण में उस मनुष्य को रूपये की सीमांत उपयांगिता ३० है तो वह मनुष्य गेहूँ पर ६ रूपये खर्च करने को तैयार हो जायगा: यदि वह सातवां रुपया खर्च करेगा तो उसके बद्ले में जो गेहूं मिलेगा उसकी उपयोगिता केवल २० ही रहेगी। रुपये की उपयोगिता उसे ३० है इसलिये वह सातवां रुपया गेहूँ पर खर्च करने को राजी नहीं होगा। इसी प्रकार वह चांवल पर चार रुपये, कपडे पर चार रुपये श्रीर चीनी ्र पर तीन रुपये खर्च करने को राजी होगा। इस तरह वह प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये हुए श्रन्तिम रूपये से प्राप्त उपयोगिता को अपने रुपये की उपयोगिता के बराबर बनाकर समसीमान्त उपयोगिता नियम का पालन करेगा। पृष्ठ ३८ पर दिये हुये कोष्टक के उपयोगिता सम्बन्धी र्श्वको को श्रमले पृष्ठ पर दिये हुए रेखा चित्र में गेहूँ, चावल, कपड़ा, चीनी और द्रव्य की वक़रेखाओं द्वारा दिखलाया गया है।

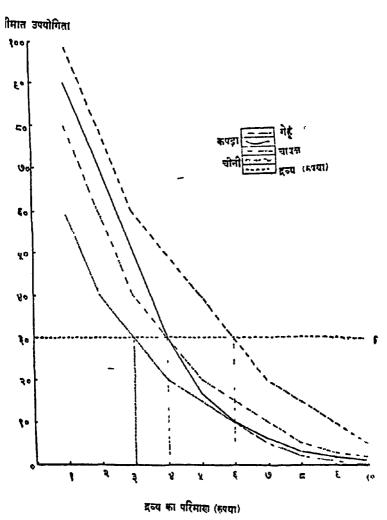

इस रेखाचित्र से यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि वह मनुष्य प्रत्येक वस्तु पर कितने रुपये खर्च करेगा। जिस

विंदु पर द्रव्य की रेखा किसी वस्तु की रेखा पर मिलती है उसी बिंदु से उस पर खर्च किये गए रूपये का परिमाण मालूम हो जाता है। इस रेखाचित्र सं भी यही पता लगता है कि वह मनुष्य चीनी पर तीन रूपये, चांवल पर चार रूपये, कपड़े पर चार रूपये और गेहूं पर ६ रूपये खर्च करेगा। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के उपयोगिता-सम्बन्धी अङ्क प्राप्त करके या रेखाएं खीचकर यह बतलाया जा सकता है कि कोई भी मनुष्य अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक वस्तु पर कितना रूपया किसी समय खर्च करेगा।

इस नियम से यह नहीं समम लेना चाहिये कि जब कोई मनुष्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिये बाज़ार जाता है तो वह उन वस्तुओं के उपयोगिता की तालिका अपने साथ बनाकर ले जाता है या वह वाज़ार में जाकर इसी प्रकार की कोई तालिका बनाता है। परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि वह इस नियम का उपयोग अवश्य करता है। खरीदते समय वह अपने मन में प्रत्येक वस्तु पर अन्तिम रुपया खर्च करके प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना करता है और जब कभी दो वस्तुओं की इस प्रकार की उपयोगिता विलकुल बराबर हो जाती है तब वह असमंजस में पड़ जाता है और यह निश्चय नहीं कर पाता कि किसको खरीदा जाय और किमको न खरीदा जाय। यदि उसके पास उस समय दोनों को खरीदने के लिये काफी द्रव्य न हो तो ऐसी दशा में समसीमान्त-उपयोगिता नियम का पालन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इस नियम के सम्बन्ध में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य भविष्य के लिये कुछ न कुछ इन्तजाम करना चाहता है। इसके लिये उसको अपनी वर्तमान आवश्य-कताओं में काट छाँट करके भविष्य के लिए द्रव्य का संरक्तण करना पड़ता है। उसको इस समय के आवश्यकीय पदार्थों की उपयोगिता की भविष्य में खगीदें जानेवाले पदार्थों की उपयोगिता से तुल ना करनी पड़ती है जिससे वह भविष्य के लिये द्रव्य बचा कर रखे। लेकिन भविष्य के अनिश्चित होने के कारण मनुष्य को भविष्य में खरीदी जानेवाली वस्तुओं को उपयोगिता का अन्दाज लगाना बहुत मुश्किल होता है।

इस नियम में समय का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। जिन वस्तु छो खरीदने के लिए हम एक वस्तु की उपयोगिता को अन्य वस्तु ओ की उपयोगिताओं से तुलना करते हैं, यह तुलनात्मक काम एक ही समय में होना चाहिये। समय के बदल जाने से वस्तु छों की उपयोगिताओं में भी भिन्नता आ सकती है। आज हमको पहिले हपये से गेहूं खरीदने में सौ और कपड़ा खरीदने में ९० उपयोगिता मिलने से हम पहिले हपये से गेहूं खरीद ले। लेकिन अगर हम वह हपया आज खर्चन करके कल के ऊपर उठा रखे तो सम्भव है कि दूसरे दिन हमको प्रथम हपया खर्च करने से गेहूँ से केवल ९० उपयोगिता ही प्राप्त हो और हम

उस रुपये से कपड़ा हो खरीदें। इसिलये यह ध्यान में रखना चाहिये कि जब हम समसीमान्त-उपयोगिता नियम के अनुसार खर्च करने के लिये वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना करते हैं तो वह तुलना एक समय विशेष के लिए ही लागू हो सकती है। दूसरे समय के लिये हमको नये सिरे से तुलना करनी पड़ती है।

सूचना—राजस्व शास्त्र में सम-सीमांत उपयोगिता नियम का बहुत श्रिक महत्व है। श्रत्येक सरकार को भिन्न भिन्न मदों पर श्रपना खर्च इसी, नियम के श्रनुसार करना श्रावश्यक होता है। इस पुस्तक के विषय से सरकारी खर्च का विशेष संबंध न होने के कारण उसका विवेचन यहां नहीं किया गया।

## **ब्रुठा** अध्याय

## मांग

इच्छा, श्रावश्यकता, श्रीर मांग इन तीन शब्दों का प्रयोग श्रर्थशास्त्र मे भिन्न भिन्न श्रर्थ में होता है, यद्यपि साधारण व्यवहार में इन विशेषताश्रों पर कुछ श्रधिक ध्यान नहीं दिया जाता।

इच्छा शब्द का विस्तार बहुत बड़ा है। श्रावश्यकता श्रीर सांग इसके श्रान्तरगत हैं। एक बचा वाजार में बहुत सी चीजें देखता है श्रीर उनके लिए उसका जी ललचाता है। हम कहते हैं कि बच्चे को उन वम्तुश्रों को लेने की इच्छा है, लेकिन हम यह महीं कह सकते हैं कि बच्चे को उन वस्तुश्रों की श्रावश्यकता है श्रथवा मांग है। श्रावश्यकता वह इच्छा है जिससे इच्छित घस्तु को प्राप्त करने के लिये मनुष्य प्रयत्न करने के लिये प्रेरित होता है, श्रीर उस वस्तु को प्राप्त करके उसकी तृिप्त होती है। जिस इच्छा को पूर्ण करने के लिये मनुष्य उद्योग करने को बाधित नहीं होता है वह केवल कोरी इच्छा पानी के चुलचुलों की तरह पैदा होती श्रीर नाश होती रहती है।

किसी वस्तु की मांग से इच्छित वस्तु के उस परिमाण का वोध होता है, जिसको कोई मनुष्य, किसी खास समय में, किसी निश्चय कीमत पर खरीदने को तैयार हो। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि उपरोक्त बच्चे को उसके पिता ने एक आना दिया। उसने बाजार जाकर नारंगियां देखीं। उसकी नारंगी खरीदने की इच्छा हुई। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि एक नारंगी की क़ीमत दो पैसा है। उस लड़के ने दो नारंगियां खरीद ली। श्रव यहां पर हम कह सकते हैं कि लड़के को नारंगी की मांग थी और हम उस मांग को इस प्रकार कहते हैं कि जब फी नारंगी की कीमत दो पेंसा है तो उस लड़के को उस समय, उस कीमत पर दो नारङ्गियों की मांग है। मांग और क्रीमत का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना कीमत के मांग हो ही नहीं सकती। अर्थशास्त्र के अनुसार हम नहीं कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को ५०० नारङ्गियों की मांग है जब तक हम नारङ्गी की कीमत उसके साथ न जोड़ें। हम कह सकते हैं अगर नारंगियो की दर दो रुपया सैकड़ा हो तो किसी सनुष्य की मांग उस समय पांच सौ है।

मांग का नियम—जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब उसकी क़ीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है बशतें कि अन्य सब बातें पूर्ववत रहें। मांग का घटना बढ़ना साधारणत: क़ीमत के क्रमश: बढ़ने घटने पर निर्भर रहता है। जब दो पैसे में एक नारंगी मिले तो हम शायद दो नारगी खरीदें, लेकिन एक पैसे की एक नारंगी मिलने पर हम चार खरीद लेगे।

मांग का नियम सीमान्त-उपयोगिता-हास नियम और सम-सीमान्त उपयोगिता नियम से निकला है। जब हम किसी वस्तु को अधिक अधिक परिमाण में खरीदते हैं तो क्रमश: उस वस्तु की उपयोगिता कम होनी जाती है। पहिली नारंगी से दूसरी नारंगी की उपयोगिता कम होगी, तीसरी की दूसरी ले कम होगी और इस प्रकार दसवीं की वहुत ही कम होगी। इसलिये हम शायद पहिली नारंगी के लिये एक खाना देने को तच्यार हो जावे लेकिन दसवी के लिए एक श्राना कभी नहीं देंगे। शायद जब दुकानदार एक पैसे में एक नारगी दें तो हम दस खरीद ले। जब वह दो पैसे को एक दंगा तो हम शायद पाँच ही खरीदे। अब हम कह सकते हैं कि जब नारिक्षयों की क़ीमत एक आना फी नारक्षी हो तो हमारी मांग एक नारक्षी है, जब उसकी कीमत दो पैसा फी नारङ्गी हो तो हमारी मांग पाँच है श्रीर जब एक पैसा फी नारङ्गी हो तो हमारी मांग दस नारांगयां हैं। यहां पर स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे नारंगियो की क्रीमत घटती गई वैसे वैसे मांग बढ़ती गई।

श्रव हमे यह देखना है कि मांग के नियम का सम-सीमान्त उपयोगिता नियम से क्या सम्बन्ध है। पिछले श्रध्याय मे बतलाया जा चुका है कि श्रधिकतम छिप्त प्राप्त करने के लिए मतुष्य इस प्रकार खर्च करता है जिससे कि प्रत्येक खरीदे

गये पदार्थ पर खर्च किये द्रव्य की अतिम एकाई से प्राप्त उप-योगिता बराबर हो। जब हम दो वस्तुत्र्यों का परस्पर विनिमय करते हैं तो अद्लाबद्ल बन्द हो जाता है जब बद्ले में मिलने वाली वस्त की सीमांत उपयोगिता बदले में दिये जाने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता से कम होने लगती है। यह श्रावश्यक है कि दोनों की उपयोगिता करीब करीब बराबर हो। श्चगर हम एक फाउन्टेन-पेन के बदले एक किताब लें तो हमारे त्तिये किताब की उपयोगिता फाउन्टेन-पेन से अधिक, या कम से कम बराबर अवश्य होगी। इसी प्रकार जब हम एक आने में एक नारङ्गी खरीदते हैं तो उस नारङ्गी की उपयोगिता हमारे लिये कम से कम एक आने की उपयोगिता के बराबर अवश्य े होनी चाहिये। श्रगर एक श्राने की उपयोगिता एक नारंगी की उपयोगिता से श्रधिक है तो कोई भी विचारवान मनुष्य इस दाम पर नारंगी न खरीदेगा। श्रगर एक नारंगी की उपयोगिता एक श्राने की उपयोगिता सं श्रधिक हो तो मनुष्य तब तक नारंगियां खरीदेगा-अगर उसके पास खरीदने को द्रव्य हो-जब तक नारंगियों की उपयोगिता (उपयोगिता-हास नियम के श्रतसार) घटते घटते एक श्राने की उपयोगिता के बराबर न हो जावे अर्थात वह मनुष्य इतनी नारंगियां खरीदेगा जब तक नारंगियों की सीमांत-उपयोगिता और एक आने की उपयोगिता सम न हो जाय। यह बात प्रष्ठ ४९ पर दी हुई वालिका से स्पच्ट हो जावेगी।

|                                    | नारङ्गियों पर खर्च<br>उपयो                 | र्ग किये गये प्रत्येक<br>गिता जब कि की | च्याने से प्राप्त<br>मत  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| नारङ्गियां                         | एक आना भी<br>नारङ्गी है                    | दो पैसा फी<br>नारङ्गी है               | एक पैसा फी<br>नारङ्गी है |
| पहिली<br>दूसरी<br>तोसरी<br>चौथी    | ₹00 }                                      | १९० }<br>१५० }                         | ३४०                      |
| पांचवी<br>छठी<br>सातवी<br>स्राठवीं | ५५ )<br>४० )<br>३० <b>}</b><br>२० <b>}</b> | 94<br>40                               | १४५                      |
| नवी<br>दसवी<br>ग्यारहवी<br>वारहवी  | १५ }<br>१२ }<br>१० }<br>८ }                | २७ <b>)</b><br>१८ <b>)</b>             | <b>ઇ</b> ધ               |

इस कोष्ठक का मतलव इस प्रकार है। किसी आदमी को पहिलो नारंगी की उपयोगिता १००, दूसरों को ९०, और तीसरी की ८० इत्यादि है। वह सीमान्त-उपयोगिता हास नियम के अनुसार घटती जातो है। जब एक नारंगी की कीमत एक आना है तो नारंगी पर खर्च किये गये पितले आने से प्राप्त उपयोगिता १००, दूसरे से ९०, तीसरे से ८० इत्यादि होती है। अब यदि नारंगी का भाव गिर कर दो पैसा फो नारंगी हो जाय तो एक

40

श्राने को दो नारंगियां मिलेंगी। इसिलिए इस माव पर नारंगियों पर खर्च किये गये पिहले श्राने से प्राप्त उपयोगिता १००+९०=१९०, दूसरे श्राने से प्राप्त उपयोगिता ८०+७०= १५० इत्यादि होगी। इसी प्रकार जब नारिङ्गयों का भाव एक पैसा फी नारङ्गी हो तो एक श्राने की चार नारिङ्गयाँ श्रावेगी श्रीर नारिङ्गयों पर खर्च किये गये पहिले श्राने से प्राप्त उपयोगिता १००+९०+८०+७०=३४० होगी।

हम पहिले कह आये हैं कि द्रव्य की भी सीमाँत उपयोगिता होती है। मान लोजिये कि उपरोक्त मनुष्य के अंतिम आने की उपयोगिता १०० है। जब नारङ्क्षियां एक आने को एक बिकेगी तो वह केवल एक नारङ्गी मोल लेगा। दूसरी नारङ्गी लेने से उसको (दूसरा नारङ्गी से केवल ९० उपयोगिता मिलेगी श्रौर एक आने की १०० उपयोगिता देनी पड़ेगी। इससे उस आदमी को नुकसान होगा श्रीर वह दूसरी नारङ्गी इस भाव पर नहीं खरीरेगा। श्रव जव नारिझयों की कीमत दो पैसा फी नारझी होगी तो वह दो त्राने की चार नारिगयां खरीदेगा। इसी प्रकार नारङ्गियों की कीमत एक पैसा हो जाने से वह आठ नारङ्गियाँ खरीदेगा। इससे यह प्रकट होगया कि जैसे जैसे नारक्षियों की कीमत घटती गई वैसे वैसे उनकी मांग बढ़ती गई। इसी कोष्टक से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जब क़ीसत बढ़ती है तो मांग घटती है। जब नारङ्कियों की क्षीमत एक पैसा फी नारङ्की

थी तो मांग ८ थी, जब क्रीमत बढ़ कर दो पैसा हो गई तो माँग घट कर ४ हो गई, श्रीर जब कीमत एक श्राना हुई तो मांग केवल एक रह गई।

मांग के नियम के ये शब्द "वशर्ते कि अन्य सब बाते पूर्ववत रहे" वड़े महत्व के हैं। यह नियम किसी निश्चित समय और परिस्थित पर निर्भर हैं। जैसे गर्मी के दिनों में नारज़ी की छप्योगिता जाड़ों की अपेत्ता अधिक होती हैं। इसिलिये यह मुम्किन हैं कि गरिमयों में एक आने फी नारज़ी के भाव पर हम दो या तीन नारंगियां खरी द ले और जाड़ों में इस भाव पर एक भी न खरी दें। जब किसी मनुष्य की आमदनी अचानक बढ़ जाती है तो द्रव्य की सीमांत छपयोगिता छसके लिये कम हो जाती है। यदि उपर्युक्त मनुष्य की द्रव्य की सीमांत छपयोगिता १०० से घट कर ४५ हो जाय तो वह अपर दिये गए कोष्ठक के अनुसार एक आने फी नारज़ी को कीमत पर ५ नारिझ यें, दो पैसे कीमत पर ८ नारिझ यें और एक पैसा कीमत पर १२ नारिझ यें खरी देगा।

## मांग की सारिणी श्रौर मांग की रेखा

श्रगर हम किसी कोष्ठक में भिन्न भिन्न की मर्तों पर किसी वस्तु की भिन्न भिन्न मांग का परिमाण दशीये तो हम उसे उस वस्तु की मांग की सारिणी कहते हैं। हम यह जानते हैं कि वस्तु की की मत के घटने बढ़ने पर उसकी मांग भी कमशः बढ़ती श्रीर घटती है। जब हम इस बात को किसी तालिका द्वारा प्रकट करते हैं तो उसको उस वस्तु की मांग की सारिणी कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक वस्तु के लिये प्रत्येक काम के लिए भिन्न भिन्न मांग की सारिणी होती है। नीचे एक मनुष्य की घी की मासिक मांग की सारिणी का नमूना दिया जाता है।

| क्रीमत                                       | घी की मासिक मांग                            |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| ५) प्रति सेर<br>३) "<br>२) "<br>१) "<br>1) " | २ सेर<br>४ "<br>६ "<br>१० "<br>१२ "<br>१४ " |  |  |

इस मांग की सारिणी को जब रेखाचित्र द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसको "मांग का रेखा चित्र" कहते हैं। उपरोक्त मांग की सारिणी का रेखा-चित्र अगले पृष्ठ पर दिया जाता है।

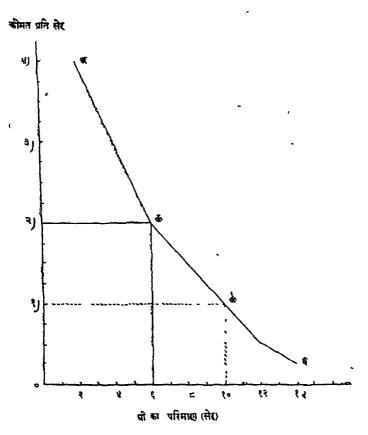

इस रेखाचित्र में श्र व रेखा को मांग की रेखा कहते हैं। इस रेखाचित्र से मालूम होता है कि जब घो को कीमत २) प्रति सेर थी तो उसकी मांग ६ सेर थी। जब घी की कीमत १) प्रति सेर हो गई तो उसकी मांग १० सेर तक बढ़ गई। मांग की इस वृद्धि को मांग का प्रसार कहते हैं। इससे मांग का नियम सिद्ध होता है। समाज के मांग की सारिणी—अगर हम किसी समु-दाय के प्रत्येक व्यक्ति की (किसी वस्तु की) मांग की सारिणी का योग करें तो हमको उस जन-समुदाय की मांग की सारिणी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की मांग की सारिणी को प्राप्त करना मुम्किन नहीं है। इससे एक आसान तरीका और है वह इस प्रकार है:—

- (१) समाज को वार्षिक श्राय के श्रनुसार भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कीजिये जैसे २०) रु० से ५०) रु० मासिक श्रामदनी तक का प्रथम भाग इत्यादि।
  - (२) हर एक भाग में परिवारों की सख्या ढूंढ़ ज़िकालिये।
- (३) प्रत्येक भाग से एक श्रौसन परिवार को छांट निकालिये श्रौर इस प्रत्येक परिवार को किसी वस्तु की मांग की सारिखी वना लीजिये।
- (४) प्रत्येक भाग के श्रौसत परिवार की मांग की सारिणी को उस भाग के कुल परिवारों की संख्या से गुणा करके प्रत्येक भाग के मांग की सारिणी प्राप्त कर लीजिये।
- (५) सब भागों की मांग की सारणी जोड़ कर कुल समाज की मांग की सारिणी बना लीजिये।

मान लीजिये कि किसी एक काल्पनिक समाज मे २६००० व्यक्ति हैं जिनमें से अ हिस्से मे १०००, व हिस्से मे ५००० श्रौर

स हिस्से मे २०,००० व्यक्ति हैं तो कुल समाज के घी की मासिक मांग की सारिणी इस प्रकार होगी :—

| क्रीमृत   | समाज की मांग (सेरो मे ) |          |                                                                                             |           |
|-----------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| प्रति सेर | ষ্প                     | <b>ब</b> | स                                                                                           | কুল       |
| १०)       | 8000 +                  | 0 -      | + o:                                                                                        | = {000    |
| c)        | २००० +                  | ५००० -   | <u> </u>                                                                                    | = 0,000   |
| ξ)        | 8000 +                  | 80,000 - | - २०,००० =                                                                                  | = 38,000  |
| κj        | €000 <b>+</b>           | १५,००० - | - 80,000 =                                                                                  | = ६१,०००  |
| શ્રે      | C000 +                  | २५,००० - | + 60,000 =                                                                                  | = ९३,०००  |
| عَ)       | 180,000 +               | ३५,००० - | + co,000 =                                                                                  | = १२५,००० |
| ર્યુ      | १२,००० +                | 80,000 - | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | =१५२,०००  |
| وُ        |                         |          | -<br>१२०,०००=                                                                               |           |

कुल समुदाय की मांग की सारिणी का रेखाचित्र, प्रत्येक हिस्सों के रेखाचित्रों को जोड़ कर बनाया जा सकता है, या वह जनसमुदाय की सारिणी के ऋड्कों से भी उसी प्रकार बनाया जा सकता है जिस प्रकार एक मनुष्य की मांग की रेखा का चित्र बनाया जा चुका है।

मांग की पवलता और शिथिर्लता—जन हम किसी परिस्थिति के कारण उसी कीमत पर पहिले की अपेना अधिक परिमाण में उस वस्तु को खरीदते हैं या उससे अधिक कीमत पर उननो ही या अधिक परिमाणों में उस वस्तु को खरीदते हैं

तो हमारी मांग उस वस्तु के लिए बढ़ जाती है। इस प्रकार से मांग के बढ़ने को मांग की प्रवलता कहते हैं। लेकिन जब कीमत कम होने से मांग बढ़े तो उसे मांग का प्रसार कहते हैं। जब कोई वस्तु फरान में आजाती है, या मनुष्य की आदत बदल जाने से किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग प्रवल हो जाती है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की आमदनी बढ़ जाने से भी किसी वस्तु की मांग का परिमाण उसी कीमत पर बढ़ जाता है। इसको भी मांग की प्रबलता कहते हैं। किसी वस्तु की मांग की प्रवलता कहते हैं। किसी वस्तु की मांग की प्रवलता उस वस्तु की क़ीमत बढ़ने का एक कारण होता है। परन्तु मांग का प्रसार क़ीमत के कम होने का फल है।

इसी प्रकार से इसके विपरीत मांग की शिथिलता किसी वस्तु के फैशन के बाहर चले जाने से या मनुष्य की आदत बदलने पर किसी वस्तु की उपयोगिता घट जाने से या आमदनी में कभी हो जाने से होती हैं। ऐसी श्चिति में कोई मनुष्य उसी कीमत पर पहिले की अपेचा कम खरीदता है या क़ीमत घट जाने पर भी उतनी ही या उससे कम परिमाण में उस वस्तु को खरीदता है। इसमें माँग की घटी से यह मिन्नता है कि मांग की घटी क़ीमत बढ़ने से होती है, लेकिन मांग की शिथिलता से कीमत में कभी होने की सम्भावना रहती है। अगले पृष्ट पर दिये हुए रेखाचित्रों में मांग की प्रवलता और शिथिलता दिख-लाई जाती है।

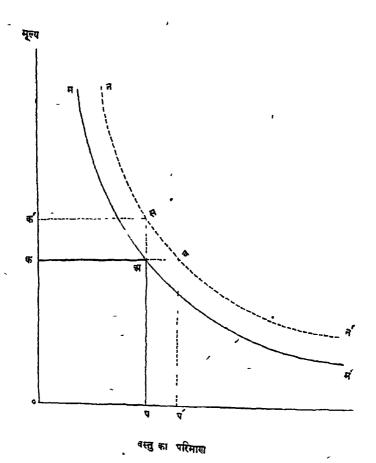

इस रेखाचित्र के अनुसार द्रव्य के बढ़ जाने से या और किसी कारण से मांग की रेखा म म' से बढ़ल कर न न' हो गई। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि वह मनुष्य पहिले ०क कीमत पर जिस वस्तु को ०प परिमाण में खरीदता था, अब उसी क्षीमत पर ०प' परिमाण में खरीदने लगता है। यह भी स्पष्ट है कि वह ०प

परिगाम को ०क' पर अर्थात् पहिले से अधिक क्रीमत पर खरीदता है। इसको मांग की प्रवत्तता कहते हैं।

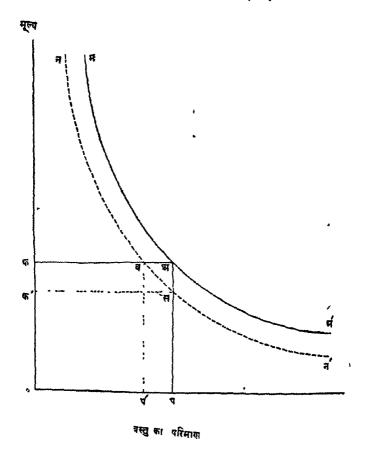

इसी प्रकार इस रेखाचित्र में जब किसी कारण से उसकी मांग की रेखा म म' से बदल कर न न' हो जाती है तो वह पहिली कीमत पर पहिले से कम परिमाण में उस वस्तु को खरीदता है। अर्थात् वह ०प के वदलं केवल ०प' खरीदता है। और ०प परिमाण को पहिले से कम कीमत ०क' पर खरीदने को तैयार होता है। इसको मांग की शिथिलता कहते हैं। किसी मनुष्य की आमदनी कम हो जाने के कारण अथवा किसी वस्तु के फैशन से निकल जाने के कारण उसकी मांग शिथिल हो जाती है। वस्तु की मांग शिथिल हो जाने से उसका मूल्य कम हो जाता है और उसके उत्पत्ति के परिमाण में भी 'कमी हो जाती है।



### सातवाँ अध्याय

### उपभोक्ता की बचत

पिछले अध्याय में यह सूचित किया जा चुका है कि बहुधा किसी वस्तु को खंरीदने से हमको अधिक उपयोगिता मिलती है बिनस्वत उस वस्तु पर खर्च किये गये द्रव्य की उपयोगिता के । अर्थात् वस्तु को खरीदने से हम नके में रहते हैं, हमें उपयोगिता में कुछ बचत होती है। अर्थशास्त्र को दृष्टि से इस बचत का बहुत बड़ा महत्व है। इसिलये इस अध्याय में इसी विषय का विवेचन किया जाता है।

मान लीजिये कोई आदमी जङ्गल की राह जा रहा है। उसको बहुत मूंख लगी है। उसकी मूंख इतनी प्रबल है कि वह थोड़े से मोजन के लिए उसके पास जो कुछ है सब दे डालने को तैयार है। जाते जाते उसको एक आम का पेड़ मिलता है। वह एक आम तोड़ कर खाता है। उससे उसको बहुत तृप्ति होती है। उस तृप्ति के बदले उसको आम तोड़ने में जो थोड़ा सा अम हुआ वह कुछ भी नहीं मालूम होता है। इसके बाद वह दूसरा आम तोड़ कर खाता है इससे उसको पहले की अपेजा कुछ कम तृप्ति होती है और अम कुछ अधिक

माल्म देता है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवें आम से क्रमशः उसकी तृप्ति कम होती जाती है और उसको अम श्रधिक माल्म पड़ता है। यहां तक िक जब वह आठवां आम तोड़ कर खा लेता है तो उसको वहुत कम तृप्ति होती है, और वह सोचने लगता है कि श्रव उसको नवां आम तोड़ने के लिए अम करना चाहिये या नहीं। उसको माल्म देता है कि नवे आम को खाने से उसको तृप्ति तो शायद छुळ हो भी या न हो लेकिन तोड़ने में उसके थके हुए शरीर को कष्ट अवश्य वहुत श्रधिक होगा। इसलिये वह निश्चय करता है कि श्रव अधिक उप-योगी होगा।

अगर हम सूद्म दृष्टि से देखे तो हमको मालूम हो जायेगा कि पहला आम खाने से उसको बहुत अधिक तृप्ति हुई और बहुत कम अम, दूसरे से कुछ कम तृप्ति और कुछ अधिक अम हुआ इत्यादि। अब अगर हम आम खाने से उसकी वास्तिक तृप्ति का अन्दाजा करना चाहे तो हम प्रत्येक आम से प्राप्त की गई उपयोगिता (तृप्ति) में से उसकी प्राप्त करने के लिये किये गये अम को घटा कर मालूम कर सकते हैं। जैसे, अगर पहिले आम से उसको १०० उपयोगिता प्राप्त होती है और १० उपयोगिता के वरावर अम होता है तो उसको १०० - १० = ९० वास्तविक (Net) उपयोगिता मिलती है। यह उसके एक प्रकार का लाभ अथवा वचत है। इसी बचत को अर्थशास्त्र में ''उपभोक्ता की

बचत" कहते हैं।

श्राजकल हम लोग श्रपनी मांग की वस्तुश्रों को श्रधिकतर द्रव्य द्वारा खरीदते हैं। हम श्रपने श्रम को भी द्रव्य में प्रकट कर सकते हैं। कई एक लोगों को श्रम के बदले वेतन श्रथवा मजदूरी के रूप में द्रव्य हो मिलता है। श्रीर लोग जो कुछ भी वस्तु बनाते हैं उसको बेचकर द्रव्य प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार हम उपयोगिता को भी द्रव्य का रूप दे सकते हैं। श्रगर हम पहले श्राम को प्राप्त करने के लिये एक रूपया दे देने को तैयार हो तो हमारे लिए पहले श्राम की उपयोगिता एक रूपये की उपयोगिता के बराबर हुई, श्रीर श्रगर दूसरे श्राम के लिए श्राठ श्राना दे देने को तैयार हों तो दूसरे श्राम की उपयोगिता हमारे लिए श्राठ श्राने की उपयोगिता के बराबर हुई।

इन बातों को दृष्टि मे रखते हुए हम "उपभोक्ता की बचत" को द्रव्य मे माप सकते हैं। मान लीजिए हम किसी आदमी की घी खरीदने से एक महीने की उपभोक्ता की बचत जानना चाहते हैं। जब घी का भाव ५) रू० सेर है तो मान लीजिये कि वह आदमी एक महीने के लिए एक सेर घी खरीदता है। जब घी का भाव ४) सेर हो जाय तो वह दो सेर खरीदने को तैयार हो जाता है, जब ३) रू० सेर हो तो तीन सेर, २) रू० सेर मे ४ सेर और १) रू० सेर पर पाँच सेर खरीदने को तैयार हो जाता है।

चूंकि जब घी का भाव ५) क० सेरे है, वह एक सेर घी खरीदने को तैयार रहता है, इसलिए यह बात तो प्रकट ही है कि इस

पहिले सेर घी से उसको कम से कम उतनी तृप्ति तो होती ही है जितनी उन पांच रूपयो से किसी च्यन्य पदार्थ को खरीदतें मे होती। जब घी का भाव ५) रु० सेर से ४) रु० 'सेर हो जाता है तो वह त्रादमी दो सेर घी खरीदता है। इस त्रवस्था मे पहिले सेर घी से उसको केवल ४) कि मे उतनी ही तृष्ति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह पाँच रुपया खर्च करने को तैयार था। दूसरे सेर घी के लिये वह ४) रुपये देता है श्रौर उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह ४) रूपये की उपयोगिता के वराबर है। इस प्रकार जब वह चार रुपये प्रति सेर के भाव पर दा सेर घी खरीद लेता है तो उपभोक्ता की बचत एक रूपया हो जाती है; क्योंकि उसको पहिले सेर घी से कम से कम ५) ६० के बराबर और दूसरे सेर से ४) रू० के वराबर तृष्ति मिलती है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है; अर्थात् २ सेर घी से उसको कम से कम ९) रु० के बरावर तृष्ति मिलती है और वह दो सेर वी के लिए ४) रु० सेर के हिसाब से केवल ८) रु० दुकानदार को देता है। इसलिए उसको एक रूपये की उपभोक्ता की बचत हो जाती है।

अब जब घी का भाव ३) ह० सेर हो जाता है तो वह तीन सेर घी खरीदता है। उसका ५+४+३=१२) ह० के बराबर द्यप्ति होती है और उसको ३) ह०×३=९ ह० उसके लिए देना पड़ता है अर्थात् उसको उपभोक्ता की बचत ३) ह० के बराबर होती है।

इसी प्रकार जब घी का भाव १) रु० सेर हो जाता है तो वह पाँच सेर घी खरीद लेता है। इन पाँच सेरों से उसको कम से कम ५+४+३+२+१=१७) रु० के बराबर तृष्ति मिलती है और पाँच सेर घी खरीदने के लिये १) ह० फो सेर के हिसाब से उसकी ५) रु० खर्च करने पड़ते हैं। इसिलये उपभोक्ता को बचत १५) रु० -4)=१० रु० के बराबर हो जाती है। अर्थात् ५) रु० घी में खर्च करने से उसको १०) रु० के बराबर अधिक उप्ति हो जाती है। परन्तु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उपभोक्ता की वचत तृप्ति की मात्रा की श्राधिकता ही बतलाती है। वास्तव में उरभोक्ता को द्रव्य में कुछ लाभ नहीं होता। हां, उपभोक्ता की वचत की वृद्धि से उसकी तृप्ति अवश्य बढ़ जाती है। हम किसी वस्तु को किसी परिमाण में प्राप्त करने के लिये जितना द्रव्य दे देने को तैयार हो सकते हैं, श्रौर जितना वस्तुतः हम देते हैं उनके अन्तर को ही उपभोक्ता की वचत कहते हैं।

कई एक वस्तुए ऐसी होती हैं जिनसे हमको बहुत अधिक उपमोक्ता की बचत मिलती है। पोष्टकार्ड, अखबार, नमक इत्यादि इनके उदाहरण हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम उन दामों से कहीं अधिक द्रव्य देने को तैयार हो जावें जिन दामो पर ये वस्तुऐं इस समय प्राप्त हो रही हैं। उपभोक्ता की बचत का परिमाण सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक परिस्थितियों पर अवलिन्वत रहता है। जिन देशों में इनकी उन्नति हो गई है उन देशों में डाकखाना, रेल, तार इत्यादि का महसूल कम हो गया है श्रीर उपभोक्ता की बचत वढ़ गई है। जो देश कम सभ्य हैं वहां उपभोक्ता की बचत भी कम होती है।

उपभोक्ता की बचत मूल्य मे श्रांकना उतना सरल नहीं है जितना कि ऊपर दिये हुए उदाहरण से मालूम होता है। इसको मालूम करने में बहुत सी अड़चने आ पड़ती हैं। पहले तो यही जानना बहुत मुश्किल है कि मनुष्य किसी वस्तु के लिए कितना तक दे देने को तैयार हो सकता है। एक भूखा मनुष्य अपने प्राणी की रचा के लिए अपना सर्वस्व तक देने को तैयार हो जाता है। उसके लिए यह निश्चय करना कि पहिली रोटी की उपयोगिता १) रु० है या १००) रु० है एक बहुत कठिन समस्या है। उस रोटी को उपयोगिता उसके लिए असीम है। इस उपयोगिता को द्रव्य मे आँकना मुम्किन नहीं है। जो वस्तुएं प्राणों की रच्ना के लिए नितान्त त्र्यावश्यक हैं उनसे उपभोक्ता की वचत द्रव्य मे निकालना एक प्रकार से असम्भव हो है। ईसी प्रकार कुछ ऐसी कुत्रिम श्रावश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति किसी मनुष्य को समाज के भय से करनी पड़ती है। इनकी भी उपभोक्ता की बचत ह्यांकना बहुत मुश्किल है।

किसी मनुष्य की किसी एक वस्तु की उपभोक्ता की बचत द्रव्य में भापने के लिये यह नितांत आवश्यक है कि उस वस्तु की मांग की सारिणी इस प्रकार से बनाई जाय कि हमको यह मालूम हो सके कि कितनी क़ीमत पर वह एक वस्तु ही खरीदेगा और कितनी क़ीमत पर हो वस्तु; खरीदेगा परन्तु किसी वस्तु की हम इस प्रकार की मांग की पूरी सारिणी नहीं वना सकते। हम यह नहीं जानते कि यदि पांच रुपया सेर गेहूँ हो तो कोई व्यक्ति कितना गेहूँ प्रति मास खरीदेगा, क्योंकि गेहूँ की इतनी अधिक क़ीमत कभी भी नहीं रही। इसी प्रकार हम यह भी नहीं कह सकते कि यदि एक पैसे को पांच सेर गेहूँ बिके तो कोई व्यक्ति कितना गेहूँ खरीदेगा वयोंकि गेहूँ की इतनी कम क़ीमत भी कभो नहीं रही। इसिलये हम किसी भी वस्तु की मांग की पूरी सारिणी नहीं बना सकते। इसी कारण उपभोक्ता की बचत को द्रव्य में सही आंकना मुश्कल हो जाता है।

'उपभोक्ता की बचत मापने के लिये हमको यह बात मान लेनी पड़ती है कि उपभोक्ता अपने द्रव्य का एक छोटा अंश किसी एक वस्तु पर खर्च करता है। क्यों कि अगर कोई अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा अश किसी एक वस्तु में खर्च करदे तो उसके द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में बहुत अधि क वस्ता हो जाता है जिससे किसी वस्तु पर खर्च किये द्रव्य की उपयोगिता जान लेना कठिन हा जाता है इसिनये उपभोक्ता की बचत का अन्दाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम किसी एक वस्तु पर अपने कुल द्रव्य का एक छोटा सा अंश खर्च करे तो उससे द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में अधिक बदलाव नहीं होता, और उपभोक्ता की बचत मापने में भी कुछ सुगमता हो जाती है।

अगर हम समाज की उपभोक्ता की बचत मापना चाहें तो

हमको यह मान लेना पड़ता है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों को वरा-वर द्रव्य से समान तृप्ति मिलतों हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव, श्राचरण श्रीर परि-स्थितियों की भिन्नता के कारण समान द्रव्य से एक सी तृप्ति नहीं मिलती है।

#### उपभोक्ता की वचत का अन्तर

यद्यपि हम किसी मनुष्य को किसी वस्तु मे प्राप्त हुए पूर्ण उपभोक्ता की बचत को ठीक ठीक नहीं माप सकते, क्योंकि उसकी पूरी मांग की सारिग्णी बनाना मुम्किन नहीं है, फिर भी हम यह जान सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत के घटने अथवा बढ़ने से उपभोक्ता की वचत मे क्या फर्क पड़ जाता है। नीचे के कोष्ठक मे किसी मनुष्य की चावल की माग की सारिग्णी दी जाती है।

| मूल्य          | ्चावल की मांग) |  |
|----------------|----------------|--|
| ५) इ० प्रति मन | २० मन          |  |
| ४॥) " " "      | २१ ,,          |  |
| ४) " " "       | २२ ,,          |  |

इस कोष्ठक से हमको यह मालूम नहीं होता कि पहिले मन, दूसरे मन, तीसरे मन चावल के लिये वह मनुष्य कितना रूपया दे सकता था। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि २० मन चावल के लिए वह मनुष्य कितना रूपया दे देता बनिस्वत इसके कि वह उससे बिख्यत रहता। मान लीजिये कि वह 'क' के बराबर रुपया २० मन चांवल खरीदने के लिये दे देता। चावल का मूल्य जब ५) रु० फी मन है तब वह २०×५=१०० रु० खर्च करता है। इसलिए ५) रु० फी मन मूल्य पर उपभोक्ता की बचत क – १०० रु० होती है।

जब मूल्य घट कर शा। रु० प्रति मन हो जाता है तो वह २१ मन चावल खरीद लेता है। इस मूल्य पर उसका कुल खर्च ९४॥) रु० के बराबर है। इस मूल्य पर उसके १ मन अधिक चावल खरीदा है इसिलए उसको इस २१वे मन से कम से कम शा। रु० के बराबर उपयोगिता अवश्य मिली होगी। इसिलए शा। रु० की मन मूल्य पर उपभोक्ता की बचत = क + ४॥) रु० - ९४॥) होती है इसिलए जब मूल्य ५) रु० से ४॥) रु० मन हो गया तो उपभोक्ता की बचत का अन्तर [क + ४॥) - ९४॥) ] - [क - १००) ] = १०। हो जाता है।

अब हम यह कह सकते हैं कि जब चावल का मूल्य ५) रू० मन से घट कर था। रू० मन हो जाता है तो उस मनुष्य की उपभोक्ता की बचत का अंतर १०) रू० के बराबर हो जाता है।

इसी प्रकार जब चावल का मूल्य ४) रु० मन हो जाता है तो उस पर कुल खर्च २२ × ४ = ८८ रु० होता है। हम यह जानते हैं कि २१वे मन चावल पर वह मनुष्य कम से कम ४॥) रु० श्रीर २२वे मन चावल पर ४) खर्च करने को तैयार है। इस प्रकार वह २२ मन चावल पर क+8॥ + ४ खर्च कर सकता है, परन्तु चास्तव में वह ८८) ही खर्च करता है। इसिलए ३) रु० की मन मूल्य पर उपभोक्ता की बचत क+४॥ +४॥ -८८ रु० होती है।

इसिंतिए जब मूल्य ५) रु० फी मन से घटकर ४) रु० फी मन हो जाता है तो उपभोक्ता की वचत का ग्रांतर [क+४॥)+४)—८८)]—[क—१००)]=२०॥) हो जाता है।

श्रीर जब मूल्य था।) रु० की मन से घट कर थे। रु० की मन होता है तो उपभोक्ता की बचत का अतर

[क+शा)+४)—८८]—[क+शा)—९शा)]=१०॥) हो जाता है।

इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब चावल का मृल्य ४) रू० मन से ५) रू० मन हो जाय तो उपभोक्ता की चचत मे २०॥) रू० हानि होती है।

किसी भी वस्तु की कीमत के घट वढ़ से किसी मनुष्य की जपभोक्ता की वचत का अन्तर द्रव्य में इसी प्रकार आसानी से निकाला जा सकता है। इसके मालूम करने के लिये हमको माँग की पूरी सारणी की जरूरत भी नहीं पड़ती है।

उपभोक्ता की बचत का परिमाण तथा वस्तु की कीमत के घटने वढ़ने से उपभोक्ता की बचत का अन्तर रेखाचित्र द्वारा भी बतलाया, जा सकता है। नीचे दिये हुए रेखाचित्र मे रेखा मम'

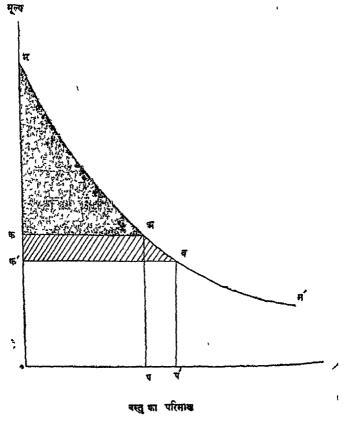

से किसी मनुष्य की किसी वस्तु की मांग मालूम होती है। जब उस वस्तु की कीमत ०क रहती है तो वह ०५ परिमाण खरीद्वा है उस समय उसको जो उपभोक्ता की बचत होती है वह क्रेत्रफल म क अ के बराबर है। जब उस वस्तु की कीमत ० क से ० क'
तक कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग का परिमाण ० प' तक
बढ़ जाता है। इस कीमत पर उपभोक्ताकी वचत म क व च ने अफल
के बराबर होती है। इस वस्तु की कीमत ० क से ० क' कम होने पर
उपभोक्ता की वचत में जो अन्तर होता है अर्थात् जो वृद्धि होती
है वह चे अफल क क' ब अ के वराबर है। इसी प्रकार किसी वस्तु
की मांग की रेखा प्राप्त होने पर उसकी किसी भी कीमत पर
उपभोक्ता की वचत का परिमाण या कीमत में घट वढ़ होने
पर उपभोक्ता की बचत का अन्तर आसानी से निकाला जा
सकता है।

### उपभोक्ता की वचत का महत्व

श्रर्थशास्त्र मे उपभोक्ता की वचत का बहुत महत्व है। यदि हम वस्तुओं के मूल्य के घट बढ़ का उपभोक्ताओं पर प्रभाव जानना चाहते हो तो हमे उपभोक्ता की बचत के श्रन्तर का श्रन्दाजा लगाना पड़ता है। वस्तुओं के मूल्य मे घट बढ़ कई कारणों से होती है। कभी कभी सरकार द्वारा वस्तुओं पर श्रायात निर्यात कर श्रथवा उत्पत्ति कर लगा दिये जाते हैं। इससे उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार के कर लगाने से उपभोक्ताओं को कितनी हानि हुई इसका श्रन्दाजा लगाने के लिये उपभोक्ता की बचत के श्रन्तर का श्रन्दाजा लगाया जाता है। प्रत्येक श्रर्थसचिव को वस्तुओं पर कर इस प्रकार से लगाना चाहिये जिससे कर के रूप में श्रामदनी तो श्रधिक से श्रधिक हो और उपभोक्ताओं की वचत में कभी कम से कम हो। कभी कभी देश में द्रव्य के परिमाण की वृद्धि होने से श्रथवा श्रत्यधिक कागजी मुद्रा के प्रचार से प्रायः सव वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जातो है। इस मूल्य वृद्धि का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का श्रन्दाजा लगाने के लिये भी उप-भोक्ता की वचत के श्रन्तर का श्रन्दाजा लगाया जाता है।

उपमोक्ता की बचत से हमको यह भी मालूम हो सकता है कि कोई भी मनुष्य अपनी परिश्चितियों से कितना लाम या हानि उठा रहा है। जब हम किसी मनुष्य को एक समय से दूसरे समय की अथवा किसी एक दर्जें के मनुष्यों की दूसरे मुल्क में उसी दर्जें के मनुष्यों की आर्थिक अवस्था की तुलना करें तो हमको उपमोक्ता की बचत पर भी उचित ध्यान देना चाहिये। अगर और चीजें समान रहे, और किसी मनुष्य को एक समय से दूसरे समय में अधिक उपभोक्ता की बचत हो तो दूसरे समय उसकी आर्थिक अवस्था पहले समय से अच्छी सममी जावेगी।



## ञ्चाठवाँ ऋध्याय

### उपभोग की वस्तुत्रों का विभाग

संसार में सब से पहले मनुष्य को अपने शरीर को बनाये रखने की फिक्र रहती है। अंग, अपाहिज कैसा ही मनुष्य क्यों न हो वह अपने चर्म-अस्थि निजर शरीर को नाश होने से वचाने का सदा प्रयत्न किया करता है। इसिलए उपभोग के पदार्शों में मुख्य स्थान उन पदार्थीं को दिया जाता है जो शरीर श्रीर प्राण को साथ रखने के लिये जरूरी होते हैं। इन पदार्थी को जीवन-रक्तक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों मे जल, श्रन्न, वस्न, मकान इत्यादि शामिल हैं। लेकिन केवल जीवन-रचा के लिए ये पदार्थ साधारण दर्जे के हो सकते हैं, जिनसे किसी मनुष्य का निर्वाह मात्र हो सके। जीवन-रत्तक पदार्थों की कीमत वढ़ जावे या घट जाने लेकिन शरीर की रचा के लिए इन वस्तुत्रों को खरीदना श्रिनिवार्य होता है। इसिलये जैसे जैसे जीवन-रत्तक पदार्थी' की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन पर किया गया कुल खर्च बढ़ता जाता है क्यों कि मांग उस अनुपात में कम नहीं होती है। दूसरे प्रकार के उपभोग के पदार्थ निप्रणता-दायक पदार्थ कहलाते हैं। ये वे पदार्थ हैं जिनके सेवन करने से मनुष्य की

कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। उसके शरीर में बल उत्साह और स्फ़ुर्ति पैदा होती है। शरीर निरोग रहता है। जीवन-रचक पदार्थों में भी ये गुण रहते हैं। परन्तु उनका वर्गीकरण अलग कर देने से निपुण्तादायक पदार्थों मे जीवन-रक्तक पदार्थ सम्मिलित नहीं किये जाते। कुछ जीवन-रक्तक पदार्थ अविक प्रात्रा मे और अच्छे दरजे के होने पर निपुणता-दायक पदार्थ कहलाने लगते हैं। जैसे साधारण भोजन करने से, फटा पुराना कपड़ा पहनने से तथा दूरी फूटी मोपड़ी में रहने से भी मनुष्य जिन्दा वो रह सकेगा, लेकिन उसकी तन्द्रुक्स्ती अच्छी नहीं रहेगी। शरीर रोगी और निर्वल हो जावेगा, और काम करने को शक्ति चीया होती जावेगी। लेकिन श्रगर उसको भरपेट पुष्टिकारक भोजन दिया जावे, जैसे अच्छा अन्न, घी, दूध, फल इत्यादि और स्वच्छ वस्न पहनने को दिये जाये, रहते के लिए श्रच्छा हवादार सकात दिया जावे, व्यायाम, खेल, पुन्तकालय इत्यादि का उसके लिये प्रबन्ध किया जाय तो वह पुरुष हृष्ट-पुष्ट, नीरोग, निपुष श्रौर तन्दुरुस्त होगा। काम करने के लिए बल और उत्साह वढ़ेगा इसलिए उसका काम भी अच्छा होगा। निपुणता-रायक पदार्थीं मे जितना खर्च किया जाता है उसका फत्त उससे कही अधिक मिलता है। कीमत के वढ़ने पर निपुण्ता-दायक पदार्थों की मांग में भी अधिक कमी नहीं होगी इसलिये इन पदार्थों पर भी, जीवनरचक पदार्थों के समान खर्च बढ़ता जाता है जैसे जैसे इनके मूल्य में वृद्धि होती है। उपभोग के पदार्थों के तीसरे विभाग में आराम की वस्तुएं

ली जाती हैं। इन वस्तुओं के उपभोग से शरीर को सुख और आराम तो मिलता है और निपुणता भी बढ़ती है, लेकिन जितना खर्च इन पर किया जाता है उस अनुपात में उससे कार्य-कुशलता नहीं बढ़ती है। जैसे किसी गरीब मनुष्य के लिए धोती, कुर्ता और चल्पल निपुणता-दायक पदार्थ हैं लेकिन अगर वह बढ़िया कमीज, कोट का उपयोग करे तो ये वस्तुएं उसके लिए आराम की वस्तुएं कही जावेगी। इनसे उनकी निपुणता भले ही बढ़ें लेकिन उतनी नहीं बढ़ेंगी जितना इसमें खर्च हो जायेगा। इसी प्रकार से गरीब किसान के लिये साइकिल, घड़ी, पक्का मकान, इत्यादि भी आराम की वस्तुओं में शामिल किये जा सकते हैं।

चौथे प्रकार के उपभोग की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं के सेवन करने से इन पर किये गये खर्च की अपेचा इनसे बहुत कम निपुणता अथवा कार्य-कुशलता प्राप्त होती है। कभी कभी तो इन वस्तुओं के उपभोग से कार्य-कुशलता का बढ़ने की अपेचा हास होने लगता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं खूब बढ़िया आलोशान अष्टालिकाये, बहुत की मती भड़कीले वस्त, शराब इत्यादि। विलासिता की वस्तुओं को सेवन करने से शरीर आलसी सा हो जाता है। काम करने को जी नहीं करता है। शराब इत्यादि के सेवन से तो मनुष्य की कार्य-कुशलता बिलकुल चीए होने की सम्भावना रहती है। विलासिता की वस्तुओं की कीमत मे थोड़ा सा बदलाव होने से ही इनकी मांग में बहुत बदलाव हो जाता है। इसलिये जैसे

जैसे इनकी क़ीमत बढ़ती है वैसे ही इन पर कुल खर्च घटता जाता है।

उपभोग के पदार्थों का एक और विभाग है। इस विभाग में वे वस्तुए हैं जो कि जीवन-रत्ता अथवा आराम इत्यादि के लिए आवश्यक नहीं हैं, लेकिन समाज के द्वाव से, लोक-निन्दा के भय से अथवा रीति-रस्म, आचार व्यवहार तथा आदत पड़ जाने के कारण ये वस्तुए भी आवश्यक होने लगती हैं। इन वस्तुओं को "कृत्रिम आवश्यकताओं की वस्तुए" कहते हैं। जन्मोत्सव, विवाह इत्यादि उत्सवों में खर्च, तथा शराब, तम्बाकू, गांजा, चरस इत्यादि पर खर्च। चूंकि इन वस्तुओं की क़ीमत बढ़ जाने अथवा घट जाने से भी ये वस्तुएं करीब करीब उसी परिमाण में खरीदी जाती हैं, इसीलिए कोमत के बढ़ने पर इनपर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है।

यह वात ध्यान में रखने के योग्य है कि उपभोग की वस्तुओं के ये विभाग एक दूसरे से बिलकुल भिन्न नहीं हैं। वास्तव में इनका वर्गीकरण उपभोक्ताओं की परिस्थितियों के अनुसार सममा जाता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक वस्तुए सब के लिये सदा जीवन-रक्तक पदार्थ हैं, श्रीर कुछ वस्तुएं विलासिता की अथवा आराम की वस्तुए हैं इत्यादि। कोई भी वस्तु अपने आप से किसी भी वर्ग में शामिल नहीं की जा सकती है। किसी वस्तु को कौन से वर्ग में रखा जाये इस बात को जानने के लिये हमको बहुत सी श्रीर बातें भी ध्यान में रखनी

पड़ती हैं। मनुष्यों की प्रकृति, आदत, फैशन, जल-यांयु, देंश काल, वस्तुओं की क़ीमत तथा मनुष्यों की आर्थिक अवस्था से वस्तुओं के वर्गीकरण में भिन्नता आ जाती है।

कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि वस्तुतः विलासिता की वस्तुएं अथवा आराम की वस्तुएं हैं, लेकिन उनका बार बार उम्मोग करने से उन वस्तुओं के उपमोग की आदत पड़ जाती है। इसलिए वे कृतिम आवश्यकता की वस्तुओं में गिनी जाने लगती हैं। उदाहरणार्थ चाय अथवा तम्बाकू को लीजिये। जिन लोगों को इन वस्तुओं का व्यसन पड़ जाता है उनसे अगर उनके सम्बन्ध में पूछा जाय तो वे कहते हैं कि उन वस्तुओं को सेवन किये बिना वे जी नहीं सकते हैं। मोजन ठीक वक्त पर मिले न मिले इसकी परवाह नहीं लेकिन तम्बाकू, शराब इत्यादि उनको अवश्य मिलनी चाहिए। कई मनुष्यों की शारी-रिक अवस्था ऐसी होती है कि एक वस्तु जो दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुँचाती है, उनको लाभदायक होती है।

एक डाक्टर के लिए मोटरकार श्रावश्यक प्रतीत होती है क्योंकि उसकी सहायता से वह कम समय में वहुत से मरीजो को देख सकता है, लेकिन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए मोटर कार श्राराम या विलासिता की ही वस्तु समफी जानेगी।

एक अमीर आदमी के लिए आलीशान महल, विजली का लैम्प, पङ्के इत्यादि आराम की वस्तुए हों लेकिन एक रारीव किसान के लिए ये वस्तुएं एकदम विलासिता की वस्तुए समभी जावेंगी।

समय के बदलाव से, फैशन के बदलाव से तथा रहन सहन के दर्जे के बदलाव से कोई वस्तु एक समय विलासिता की वस्तु, दूसरे समय आराम की वस्तु और किसी समय जीवन रक्षक वस्तु भी समको जाती है।

किसी वस्तु की कीमत के घटने वढ़ने से भी उस वस्तु के वर्गीकरण में भिन्नता आजाती है। अगर कोई कपड़ा ६) रू० गज के हिसाब से बिकता हो तो वह किसी मनुष्य के लिये विलासिता की वस्तु सममी जाती है, अगर ३) रू० गज हो जाये तो आराम की वस्तु, १) रू० गज में निपुणतादायक वस्तु तथा ॥) आना गज में जीवन-रज्ञक वस्तु सममी जा सकती है।

#### रेखाचित्र द्वारा वस्तुत्रों का भेद

श्रगते पृष्ठ पर दिये हुए रेखाचित्र में तीन वस्तुओं की मांग की रेखाएं दी गई है। न न' रेखा श्रावश्यक वस्तु की मांग की रेखा है। म म' रेखा से श्राराम की वस्तु तथा म म' रेखा से विला-सिता की वस्तु की मांग मालूम होती है। इस रेखाचित्र में यह दिखलाया गया है कि जब तीनों वस्तुओं की कीमत ० क से ० क' तक बढ़ती हैं तो प्रत्येक वस्तु की मांग में कितनी कमी होती है। श्रावश्यक वस्तु की मांग में कमी च ख', श्राराम की वस्तु की मांग में कमी ऊ ऊ' श्रीर विलासिता की वस्तु की मांग में कमी प प' है। इस चित्र से पता लगता है कि परिमाण च ख' सब से

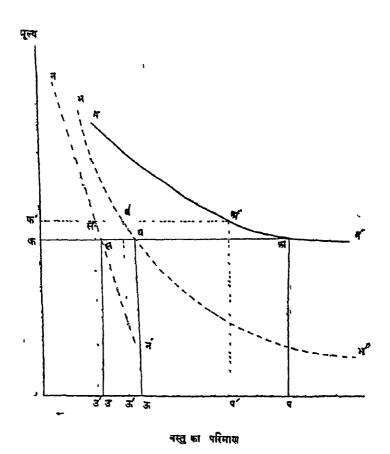

कम और प प' सब से श्रिधिक है इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुश्रों की कीमत वृद्धि होने से विलासिता की वस्तुश्रों की मांग में सबसे श्रिधिक कमी श्रौर श्रावश्यक वस्तुश्रों की मांग में सब से कम कमी होती है।

# नवाँ ऋध्याय

#### मांग की लोच

मांग के नियम के सम्बन्ध में हम बतला चुके हैं कि साधा-रणत: जब किसी वस्तु को क़ीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब उसकी क़ीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है अर्थात कीमत में कुछ बदलाव होने से मांग में भी बदलाव हो जाता है, यह मांग का एक गुण है। मांग के इस गुण को अर्थशास्त्र में "मांग की लोच" कहते हैं। जब क़ीमत में थोड़ा सा बदलाव होने से—क़ीमत के कुछ बढ़ने से अथवा कुछ घटने से—किसी बस्तु की मांग में अधिक बदलाव हो जाता है—मांग अधिक घट जाती अथवा बढ़ जाती है—तो उस वस्तु की मांग लोचदार कही जाती है।

चपयोगिता हास नियम के अनुसार ज्यों ज्यों किसी वस्तु का अधिक अधिक संग्रह हमारे पास होता जाता है त्यों त्यों —अगर और सब बाते पूर्ववत रहे—उस वस्तु की चाह कम होती जाती है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका अधिक संग्रह होने पर चाह बड़ी तेजी से कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में अगर उस वस्तु की कीमत कुछ घट जाय तो उसकी मांग में बहुत कम वृद्धि होगी। इसके विपरीत अगर उस वस्तु की क्रीमत वढ़ जाय तो भी मांग में कुछ अधिक चित न होगो। इस वस्तु के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी मांग में लोच कम है। लेकिन अगर किसी वस्तु की चाह बहुत धीरे धीरे कम होती जावे तो उस वस्तु की कीमत थोड़ी सी घट जाने पर उसकी मांग बहुत बढ़ जावेगी; और क्रीमत के थोड़ा बढ़ जाने पर मांग भी बहुत कम हो जावेगी। ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की मांग में लोच अधिक है।

जब कि क़ीमत में कुछ बदलाव होने से मांग में बहुत वद-लाव—श्रिधिक वृद्धि श्रथवा श्रिधिक क्रिति—हो जाता है तो मांग श्रिधिक लोचदार कही जाती है। परन्तु जब क़ीमत में थोड़ा सा बदलाव होने पर मांग में कम बदलाव—कम वृद्धि श्रथवा कम क्रिति—होता है तो मांग कम लोचदार कही जाती है।

मांग की लोच कीमत के साथ साथ बद्लती रहती है। साधारणतः किसी एक दर्जें के मनुष्यों के लिए किसी वस्तु की मांग की लोच ऊँची कीमत पर अधिक, मध्यम कीमत पर उससे कुछ कम होती है। श्रीर ज्यों ज्यों कीमत घटती जाती है श्रीर उपी ज्यों कीमत घटती जाती है श्रीर उपि बढ़ती जाती है त्यों त्यों मांग को लोच कम होती जाती है, यहां तक कि एक ऐसा अवसर आ जाता है कि जब मांग में लोच बिलकुल नहीं रहती। यहां पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि प्रत्येक दर्जें के मनुष्यों के लिये ऊँची, मध्यम और कम कीमत अलग २ होती हैं। दो रूपया सेर घी घनी मनुष्यों के

लिए कम कीमतवाला, मध्यम श्रेणी के मनुष्य के लिए मध्यम कीमत वाला और निर्धन श्रेणी के मनुष्य के लिये ऊँची कीमत वाला हो सकता है। इसलिए किसी वस्तु की ऊँची, मध्यम और कम कीमत किसी खास श्रेणी के मनुष्यों के सम्बन्ध में ही समभानी चाहिये।

भिन्न २ वस्तु श्रों के लिए मांग की लोच भी भिन्न २ होती है। हम अपर बतला चुके हैं कि भिन्न २ श्रेणी के मनुष्यों के लिए एक ही वस्तु की मांग की लोच भिन्न २ होती है। भिन्न २ वस्तु श्रों की मांग की लोच भिन्न २ श्रेणी के मनुष्यों के लिए जानने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

पहिले हम विलासिता को उन वस्तुओं को लेते हैं जिनकी
- क्रीमत बहुत अधिक है जैसे मोटर कार। अगर मोटर कार की
कीमत २०००) रु० से घट कर २५००) रु० हो जावे तो बहुत से
घनी लोगों में उसकी मांग बढ़ जावेगी। इसलिए मोटर कार की
मांग धनी लोगों में लोचदार हुई। लेकिन मध्यम श्रेणी के और
निर्धन लोगों के लिए इसकी मांग बिला लोच को ही रही।
क्योंिक कीमत घट जाने पर भी उनके लिए यह क्रीमत इतनी
ऊँवी है कि वे लोग मोटर नहीं खरीद सकते है।

अब विलासिता की उन वस्तुओं को लीजिए जिनकी क्रीमत वहुत अधिक नहीं है जैसे घड़ी। अगर घड़ी की क्रीमत २०) क० से घट कर १५) क० हो जावे तो बहुत से मध्यम श्रेणी के लोगों की मांग घड़ियों के लिए बढ़ जावेगी। इसलिए घड़ियों की

मांग मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के लिए लोचदार कही जावेगी।
लेकिन कीमत के कम होने से धनी लोगों की मांग कुछ
ख्यादा न बढ़ जावेगी क्योंकि वे लोग २०) क० कीमत पर
ही अपनी तृप्ति के योग्य घड़ियां खरीद चुके होगे। इसी
प्रकार एक किसान के लिए कीमत कम होने पर भी घड़ियों की मांग बिला लोच को रहेगी, क्योंकि १५) क० भी घड़ी के
लिए उसके लिए ऊँची कीमत है।

इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलासिता की वे वस्तुएँ जिनकी क़ीमत बहुत कम है, उनकी मांग की लोच बहुत धनी लोगों के लिए बहुत कम, मध्यम श्रेणों के लोगों के लिए उससे कुछ अधिक और निर्धन श्रेणी के लोगों के लिए बहुत अधिक होती है।

साधारणतः यह कहा जाता है कि जीवन रक्त पदार्थों को मांग की लोच विलासिता की नस्तुत्रों की लोच से वहुत कम होती है। लेकिन जीवनरक्त पदार्थों की मांग की लोच भी लोगों की सम्पन्नता पर निर्भर रहती है। त्रमेरिका, इंगलेंड इत्यादि मुल्कों में गरीब लोगों को भी जीवन-रक्त पदार्थ पर्याप्त परिमाण में मिल जाते हैं। इसलिए वहां इन वस्तुत्रों की कीमत में अगर कुछ कमी हो भी गई तो गरीब लोग भी इन वस्तुत्रों का उपभोग पहिले से बहुत ऋधिक परिमाण में नहीं करते, इसलिए इन जीवनरक्तक पदार्थों की मांग की लोच इन मुल्कों में वहुत कम होती है। लेकिन भारतवर्ष ऐसे देश में जहाँ

कि अधिकांश लोगों को दिन भर में एक समय भी पेट भर भोजन नहीं मिलता है, जीवनरत्तक पदार्थों की भी मांग में लोच होती है। अगर इनकी कींमत कम हो जावे तो मांग कुछ अवश्य बढ़ जाती है।

जो वस्तुएं जीवन रक्षा के लिए श्रनिवार्य नहीं हैं उनकी मांग साधारणतः लोचदार होती है, जैसें कि श्रच्छा वस्न, श्रच्छा मकान, उपन्यास इत्योदि ।

जब किसी मनुष्य को किसी वस्तु के सेवंन करने का अभ्यास हो जाता है तो उस वस्तु की मांग को लोच और वस्तुओं की मांग की लोच से कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि वह वस्तु उसके आवश्यक पदार्थों में शामिल हो जाती है। और हम बतला चुके हैं कि जीवनरक्तक तथा आवश्यक पदार्थों की लोच और वस्तुओं की लोच से कम होती है। जिन लोगों की चाय का अभ्यास हो गया है, उन लोगों के लिए चाय एक आव-रयक पदार्थ हो गया है। अगर चाय की कोमत एक आना की प्याले से पाँच पैसा की प्याला हो जाय ता भी वे लोग एक प्याला सुबह और एक प्याला सायकाल अवश्य ही पियेगे।

लोच की माप — अगर क्रीमत में बदलाव होने से किसी वस्तु को खरीदने में उतना ही द्रव्य खर्च किया जाता है जितना पहले किया जाता था तो उसकी मांग को लोच एक के बराबर मानी जाती है। जब कोमत के बढ़ जाने से किसी वस्तु पर किया गया कुल खर्च घट जाता है तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक कही जाती है; और अगर कुल खर्च बढ़ जाता है तो लोच इकाई से कम कही जाती है

नीचे के कोष्ठक में किसी मनुष्य की घी की मासिक मांग श्रीर उस पर किया गया खर्च दिया जाता है।

| कीमत प्रति सेर                  | मांग                        | कुत खर्च                                  | मांग की लोच                    |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| (1)<br>(2)<br>(1)<br>(2)<br>(3) | १० सेर<br>६ "<br>४ "<br>१ " | ५ <b>रु</b> पया }<br>६ ",<br>६ ",<br>४ ", | एक से कम<br>एक<br>एक से श्रधिक |

इस कोष्ठक से यह मालूम होता है कि जब कोमत ॥ प्रित सेर से १) प्रित सेर हो जाती है तो उस पर खर्च ५ कार्य से ६ कप्रे ही जाता है। तब मांग को लोच एक से कम रहती है छौर घो छाव-श्यक पदार्थ माना जाता है। जब घी की कोमत एक कप्या सेर से १॥ मेर तक बढ़तो है तो घी पर खर्च ६ कप्रे हो रहता है उसकी मांग की लोच एक के बराबर रहती है छौर घी छाराम की वस्तु माना जाता है। जब घी की कीमत १॥ से बढ़ने लगती है तो कुल खर्च कम होने लगता है, उसके मांग की लोच एक से छायिक हो जाती है छौर घी विलासिता की चोज हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु की मांग की लोच उंची कीमत पर एक से छायिक, मध्यम कीमत पर एक छौर कम कीमत पर एक से कम रहती है। किसी मनुष्य के लिये उंची कीमत पर घी विलासिता की वस्तु, मध्यम कीमत पर आराम की वस्तु और कम कीमत पर आवश्यक वस्तु माना जाता है।

किसी वस्तु की मांग की रेखा से भी किसी कीमत पर मांग की लोच का अनुमान लगाया जा सकता है। नीचे के रेखा चित्र

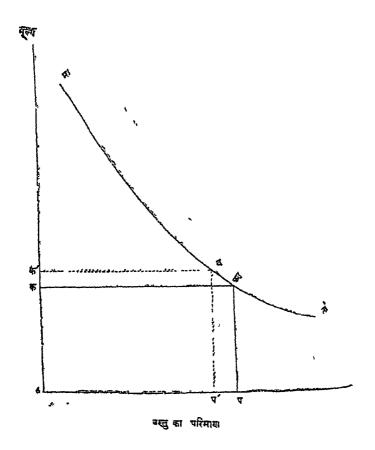

में म म' रेखा मांग की रेखा है। अब यदि हमको ०क कीमत पर मांग की लोच माल्म करना हो तो हमे यह जानना चाहिये कि कुछ अधिक कीमत पर उसकी मांग के परिमाण में कितनी कमी होगी। इसी चित्र से माल्म होता है कि ०क' कीमत पर मांग का परिमाण ०प' हो जाता है। जब कीमत ०क रहती है तब इस वस्तु पर ०प अ क परिमाण में द्रव्य खर्च किया जाता है। जब कीमत ०क' तक बढ़ जाती है तो खर्च का परिमाण ०प' बक' हो जाता है। यदि ०प' ब क' का परिमाण ०प अ क से कम हो तो इस वस्तु की माँग की लोच एक से अधिक, यदि वरावर हो तो मांग की लोच एक के बरावर और यदि अधिक हो तो मांग की लोच एक से कम समभी जावेगी।

मांग की लोच का महत्व अर्थशास्त्र की दृष्टि से मांग की लोच का बड़ा महत्व है। इससे हमको यह पता लग जाता है कि कीमत के बदलाव होने से मिन्न भिन्नपरिस्थि तियों में भिन्नभिन्न वस्तुत्रों का भिन्न २ दर्जे के मनुष्यों की मांग पर कैसा असर पड़ता है। इस बात को जान लेने पर उत्पादकों को और सरकार को अपने २ काम में बहुत सहायता मिलती है। उत्पादक लोग, खास कर एकाधिकारी उत्पादक, यह तै कर सकते हैं कि किस क़ीमत पर बेचन से उनको सबसे अधिक लाभ होगा। अगर किसी वस्तु की मांग में बहुत कम लोच हो तो एकाधिकारी उस वस्तु की मनमानी क़ीमत बढ़ा कर बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन अगर किसी

वस्तु की मांग वहुत लोचदार हो तो एकाधिकारी को क़ीमत घटाने से ही सबसे अधिक मुनाफा होता है।

इसी प्रकार किसी देश की सरकार को भी भिन्न २ वस्तुत्रों के माँग की लोच जानना जरूरी होता है। जब किसी वस्तु में श्रायात श्रथवा निर्यात कर लगाया जावे, अथवा देशो माल पर कर लगाया जावे तो सरकार को यह जानना चाहिए कि इस कर से उस वस्तु की क़ीमत में जो वृद्धि होगी उसका मांग पर क्या श्रसर पड़ेगा । जिन वंस्तुश्रों की मांग की लोच बहुत कम हो उनपर कर लगाने से सरकार को अधिक श्रामद्ती होती है। श्रीर जिन वस्तुश्रों की मांग की लोच श्रधिक हो उनपर कर लगाने से कम आमदनी होती है। सरकार को यह बात भी ध्यान में रखने के योग्य है कि जिन आवश्यकीय वस्तुत्रों की मांग की लोच ग़रीव श्राद्मियों को भी होती है उनपर कर लगाने से गरीव श्रादमियों को बहुत दिस्कृत उठानी पड़ती है। भारतवर्ष में इसका उदाहरण नमक-कर है। इस कर के कारण यहां नमक की क़ीमत बढ़ गई है । इसका परिणाम यह होता है कि नमक ऐसी आवश्यक वस्तु की मांग भी इस मुल्क मे कुछ लोचदार हो गई है। गरीव किसान अपने पशुश्रों को काफी परिसाण में नसक नहीं दे पाते हैं।



# दसवां अध्याय

### फिजूलखर्चा

इस बात में बिलकुल मतभेद नहीं है कि जीवन-रक्त पदार्थ श्रीर निपुणता-दायक पदार्थ सब लोगों को सेवन करने चाहिए। इनपर किया गया खर्च हमेशा न्याययुक्त कहा जाता है। बहुत से लोग यह भी मानने को तैयार हैं कि श्राराम की चीजों पर किया गया खर्च भी श्रसगत नहीं है क्योंकि इससे भी कार्य-कुशलता बढ़तों है। लेकिन ऐशोश्राराम श्रीर विलासिता की वस्तुश्रों पर तथा मादक वस्तुश्रों पर किया गया खर्च बहुधा किजूलखर्ची में समका जाता है।

हम यह बतला चुके हैं कि इस बात का निर्णय करना बहुत सरल नहीं है कि कौनसी बस्तु जीवन-रच्चक है, कौनसी ऐशोश्राराम की है इत्यादि; क्योंकि स्थान, काल तथा मनुष्यों की श्रार्थिक स्थिति से उपभोग के पदार्थों के वर्गीकरण में भेद हो जाता है। परन्तु हम यह भी बतला चुके हैं कि किन द्शाश्रों में कौनसो बस्तुएँ विलासिता की बस्तुएँ श्रथवा कृत्रिम श्रावश्यकता की वस्तुएँ मानी जातो हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस पर किया हुआ खर्च कम हो जाता है श्रर्थात् जिस वस्तु की मांग की लोच एक से श्रिधक हाती है तो उसे विलासिता की वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु श्रों के उपयोग करने से कार्यकुशलता न बढ़े श्रौर श्रादत पड़ जाने श्रथवा सामाजिक बन्धन के कारण जिन पर किया गया ख़र्च वस्तु की क्रीमत बढ़ जाने से बढ़ जाता है, उनको कृत्रिम श्रावश्यकता की वस्तु कहते हैं।

ख्रगर कोई गरीब किसान एक घड़ी खरीदे तो वह उसके लिए फिजूलखर्ची समसी जावेगा, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए घड़ी आवश्यक समसी जाती है। ख्रगर रारीब किसान ख्रपने और अपने बचो को मूंखा रखकर अथवा ऋण लेकर घड़ी खरीदता है तो वह अवश्य विलासिता की वस्तु खरीदता है। वह इस द्रव्य से और ऐसी वस्तुएं खरीद सकता था जिससे उसकी कार्य-कुरालता अधिक बढ़ सकती थी, लेकिन ख्रगर एक धनी खादमी जो ख्रपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरी कर के घड़ी खरीदता है तो वह फिजूलखर्ची नहीं कहलाती है।

श्रव हमे इस बात पर विचार करना है कि ऐशो श्राराम तथा विवासिता की वस्तुश्रो पर किया गया खर्च कहा तक न्याय- सङ्गत है। वहुत से लोग कहते हैं कि श्रावश्यकताश्रों का बढ़ना सभ्यता की उन्नति का चिह्न है। वे लोग कहते हैं कि श्रगर प्रारम्भिक श्रावश्यकताश्रों को ही पूर्ण करके लोग चुगचाप बैठ जावे तो वह फिर श्रपनो पुरानी श्रसभ्य दशा को पहुँच जावेगे। श्रावश्यकता बढ़तो जातो है इसलिए मनुष्य श्रावश्यकताएं पैदा होती हैं, फिर नया परिश्रम श्रोर उद्योग प्रारम्भ होता है। इस प्रकार मनुष्य सभ्यता की श्रोर श्रयसर होता जाता है। चूकि जीवन-

रक्तक तथा निपुणतादायक पदार्थ संख्या मे परिमित हैं इसिलए अपने परिश्रम को केवल इन्हों पर लगाने से सभ्यता की उम्नति नहीं हो सकती है। लेकिन आराम को तथा विलासिता की वस्तुए अपरिमित हैं इसिलए इनके पीछे जो उद्योग किया जावेगा वह भी अपरिमित होगा और इसिलए वह हमको सभ्यता की ओर ले जावेगा।

सब बाते जब तक सिद्धान्त के रूप में कही जाती हैं तब तक किसी विशेष दशा मे ठीक मानी जा सकती हैं। परन्त्र जब किसी देश मे बहुत से मनुष्य भूखों मर रहे हो, बहुत से ऐसे हों जिनको दिन भर मे केवल एक बार ही भोजन प्राप्त होता हो तब उस देश के कुछ निवासियों का विलासिता की वस्तुत्रों का अत्यधिक उपभोग करना राष्ट्रीय दृष्टि से हितकर नहीं है। भारतवर्ष को लीजिए। कितने लोगों को यहाँ केवल जावन-रचक पदार्थ ही प्राप्त हैं ? निपुणता-दायक पदार्थी और त्राराम की चीजो को जाने दीजिये। यहां के दो तिहाई लोगों को जेल में दिये गये भोजन का दो तिहाई भी प्राप्त नहीं है। जब यहां के निवासियों को जीवनरत्तक पदार्थ ही प्राप्त नहीं हैं तो किस प्रकार से विलासिता की वस्तुत्रों पर किया गया खर्च न्यायसङ्गत कहा जा सकता है। हां, जो देश इतने समृद्धिशाली हैं जहां प्रत्येक मनुष्य को श्रन्छा खाना, पीना, पहिनना तथा निवास-स्थान प्राप्त हो वहां के लोग चाहे तो श्राराम तथा विलासिता की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग से

बहुत से लोगों की बेकारी दूर होती है और उनको रोजी भी मिलती है। उदाहरण के लिए आतिशवाजी को लीजिये। व्याह, शादी इत्यादि उत्सव के समय में इस वस्तु का बहुत प्रयोग किया जाता है। इनका उपमोग करनेवाले लोग कहते हैं - हमने अपने इस विलासिता की वस्तु के उपभोग से बहुत से मजदूर लोगों को काम दिया है, उनको मजदूरी देकर भूखों मरने से बचाया है, हमने देश का उपकार किया है इसलिए हमारा यह खर्च किजूलखर्ची में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन लोगो के तर्क की असंगतता मालूम पड़ जाती है। माना कि ऋातिशबाजी के पदार्थीं को पैदा करने से चन्द मनुष्यों को रोजी मिली। लेकिन उस आतिशबाजी से नुकसान कितना हुआ यह उन लोगों ने नहीं विचारा। पहले तो श्राविशवाजी से चिंगिक श्रानन्द होता है। कहां उतना खर्च श्रीर कहाँ चिएक श्रानन्द ! इस श्रानन्द से भी उपभोक्ताश्रों की कोई कार्यकुशलता नहीं बढ़ती है। इस बात की आशका रहती है कि कहीं किसी मकान इत्यादि मे आग न लग जावे। इसके त्रवावा इस त्रातशवाजी की वस्तुत्रों को बनाने में देश का इतना द्रव्य, श्रम और पदार्थ अन्य इससे अधिक उपयोगी वस्तुत्रों के। बनाने के बदले आतशवाजी की वस्तुओं के बनाने मे लग गया। इसलिये दूसरे उपयोगी उद्योग-धन्धों में पूँजी और मजदूर कम मिलने से उन उपयोगी वस्तुत्रों की उत्पत्ति कम हो गई । श्रतः उन वस्तुश्रों की क़ीमत में वृद्धि होने से सर्व- साधारण जनता को हानि उठानी पड़ी। यदि वह पूँजी श्रौर श्रम श्रातशवाजियों के वदले किसी श्रौर उपयोगी वस्तु को वनाने में लगाया जाता तो न केवल कुछ लोगों को काम ही मिलता परन्तु वह वस्तु सस्तो हो जाती श्रौर जनता को वहुत श्रिविक लाभ होता। इसलिए हम फह सकने हैं कि श्रातशवाजी विलासिता की वस्तु है श्रौर उसपर खर्च करना फिजूलख़र्ची है। इसी प्रकार नाच, भोज, खेल, तमाशे उत्यादि में भी बहुत सी फिजूलख़र्ची शामिल है।

धनवान् लोग प्रायः कहते हैं—हपया हमारा है हम चाहे उसको कैसे ही खर्च करे, इसमें किसो का क्या बनता विगड़ता है ? यह बात वैयक्तिक टिष्टिकोण से ठीक मालूम होती है । लेकिन श्रगर समाज के टिष्णकोण से भविष्य पर भी टिष्ट रखते हुए देखा जाय तो इन लोगों की भूल स्पष्ट हो जाती है । धनी, निर्धन सब समाज के व्यक्ति हैं, श्रगर समाज के किसी भी श्रङ्ग मे दु:ख या कष्ट हो तो श्रन्त में उससे सारे समाज पर श्रसर पड़े बिना नहीं नहीं रह सकता । श्रगर सब धनवान् मनुष्य मनमाने तौर पर ऐश श्राराम श्रौर विलासिता के पदार्थों को ही खरीदें श्रौर उनके ही रोजगार श्रौर व्यवसाय को उत्साहित करे तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवनरक्तक श्रौर निपुणता-दायक पदार्थों की पैदायश घटती जावेगी । इनकी क्रीमत बढ़ जाने से गरीब लोग श्रौर मध्यम श्रेणी के लोग इन वस्तुश्रों का उपयुक्त परिमाण में सेवन नहीं कर सकेंगे । श्रतएव उनका स्वास्थ्य, बल श्रौर उत्साह, श्रौर इसीलिए उनकी कार्य-निपुर्णना शिथिल होती जावेगी । इससे उत्पत्ति भी कम श्रौर बुरी होती जावेगी जिससे सारे समाज की हानि होगी।

केवल घनी लोगों का ही विलासिता के पदार्थीं पर अथवा माद्क वस्तुत्रों पर किया गया खर्च निन्दा नही, परन्तु गरीव लोगों का इन पदार्थी पर किया गया खर्च और भी अधिक निन्दा है। धनी लोग तो अपने जीवन-रचक श्रौर निपुणता-दायक पदार्थों को प्राप्त करके भी विलासिता की वस्तुओं के लिये खर्च करने में समर्थ होते हैं; जेकिन गरीब लोग जब विला-सिता की वस्तु खरीदते हैं तो बहुधा वे लोग अपने जीवन-रत्तक पदार्थों त्र्यौर निपुणतादायक पदार्थों में कमी करके इन वस्तुत्रों को खरीदते हैं। भारतवर्ष में मज़ररों और छोटे शिल्पकारों की दशा देखिये। वे लोग अपनी आमद्नी का श्रधिकांश भाग कृत्रिम श्रावश्यकता की वस्तुएं जैसे तम्बाकृ, शराब, अफीम इत्यादि मादक वस्तुओं के सेवन मे खर्च करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य की तथा कार्यक्रशलता की हानि होती है जिससे उनकी आमदनी भी घटने की सम्भावना रहती है। घर में उनके स्त्री-बच्चों को पेट भर खाना प्राप्त नहीं होता है। कहां से बचो को घी, दूध, शिचा मिल सकती है जिससे वे भविष्य में तन्द्रहरत श्रीर कार्य-क़शल बनें ? इसी प्रकार से गरीव लोगों में जो शादी, गमी इत्यादि के खबसरों पर कृत्रिम-त्रावश्यकतात्रों की वस्तुत्रों में ख़र्च किया जाता है वह भी

## श्रिधकांश फिज्ल-ख़र्ची है। द्रव्य खर्च करने का उत्तम तरीका

श्रव यहाँ पर यह प्रश्न उपिश्वत होता है कि द्रव्य को खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ? द्रव्य को इस प्रकार खर्च करना चाहिये जिससे अधिकांश लोगो को अधिकतम सुख मिले। यह किस प्रकार हो सकता है ? मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-रच्चक पदार्थ श्रीर निपुरातादायक पदार्थ पर्याप्त परिमारा में मिलें। जब तक इसका पूरा पूरा इन्तजाम न हो जावे तब तक किसी प्रकार की भी विलासिता की वस्तु अथवा आराम की वस्तु खरीदना फिजूल-खर्ची है और समाज का अनहित करना है। जब ये आव-श्यकताएं पूरी हो जावे तो फिर श्राराम श्रौर विलासिता की वस्तुत्रों को बर्तना चाहिये। लेकिन ये विलासिता की वस्तुएं ऐसी न होनी चाहिएं जिससे स्वास्थ्य श्रथवा कार्य-कुशलता की हानि हो, या चिणिक श्रानन्द के लिए समाज की बहुत हानि हो। अगर कोई धनी आदमी अपने द्रव्य को बहुमूल्य शराब, मेले श्रौर तमाशों में खर्च करे तो चिणिक श्रानन्द के पश्चात् उसके कुछ श्रौर हाथ न श्रावेगा। लेकिन श्रगर वह इसी द्रव्य को जायदाद खरीदने मे, मकान बनवाने में, पुस्तको श्रीर कलाकौशल की वस्तुत्रों के खरीदने में, अथवा जवाहरात इत्यादि खरीदने मे ख़र्च करे तो ये चीजे चाहे उस वक्त उसके कम काम मे आवें परन्तु ये उसके पास एक तरह की पूंजी के रूप मे हो जाती हैं, त्रावें, जो कि समय पर बेची जा सकती हैं, अथवा भविष्य में उसको काम मे आसकती हैं। इन टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया खर्च एक प्रकार से भविष्य के उपभोग के लिए रिचत द्रव्य है।

टिकाऊ वस्तुओं पर किये गये ख़र्च के सम्बन्ध में भी एक बात ध्यान में रखने के योग्य है। ये वस्तुए ऐसी नहीं होनी चाहिये ं जिससे समाज का उपकार न हो। अगर नदी के किनारे एक कूवां बनाया जाय तो शायद उस पर ख़र्च की गई पूंजी और श्रम से बहुत कम फायदा होगा। इसी प्रकार अगर ऐसे मकान बना दिये जावे जिनमें कोई न रह सके तो उनपर किया खर्च भी फिजूल खर्ची में आवेगा।

कृत्रिम-आवश्यकताओं की वस्तुओं मे शराब, अफीम, नाच, तमाशे इत्यादि कई एक ऐसी बातें शामिल हैं जिनको दूर करने का सब को प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा की बृद्धि से इस काम को करने मे सुगमता हो सकती है।

इस क्रम से अगर द्रव्य को सर्च करने का प्रयत्न किया जाय तो सभ्यता की अविनित्त कदापि नहीं हो सकती है। इसके विपरीत समाज शक्तिशाली और समृद्ध बनेगा जो कि सभ्यता की वृद्धि के वास्तविक चिह्न हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने खर्च पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। कृत्रिम आवश्यकताओं की वस्तुओं पर खर्च करने की आदत धीरे घीरे कम करना चाहिये जिससे वह खर्च शीघ बंद हो जाय। ऐशो-श्राराम श्रौर विलासिता की वस्तुश्रों पर भी खर्च कम करके बचे हुए द्रव्यं को जीवन-रच्नक पदार्थ श्रथवा निपुणतादायक पदार्थों पर लगाना चाहिये श्रथवा उसे भविष्य में श्रापत्ति के समय उपयोग करने के लिये श्रच्छे बैंक में जमा कर देना चाहिये। इस प्रकार सोच विचार कर खर्च करने से प्रत्येक व्यक्ति को श्रधिकतम सुख श्रौर संतोष होगा। उपर्युक्त नियमों को पालन करने से कोई भी व्यक्ति विना श्रपनी श्रामदनी वढ़ाये भौतिक वस्तुश्रों से प्राप्त श्रपना सुख वढ़ा सकता है श्रौर श्रपना तथा समाज का भला कर सकता है।



# ग्यारहवां अध्याय

## रहन-सहन का दर्जा

यह तो हम देख ही चुके हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असंख्य होती हैं, फिर भी प्रत्येक मनुष्य अथवा प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक दशा तथा अन्य परिस्थितियों के कारण कुछ निश्चित वस्तुओं का उपमोग करता रहता है। इन वस्तुओं के उपमोग का उसको अभ्यास पड़ जाता है। इस उपभोग के क्रम में बहुत कम बद्ताव होता है और अगर बद्ताव होता भी है तो बहुत धीरे घीरे होता है। मनुष्य या परिवार जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उससे हम उसके रहन सहन के दर्जे का पता लगा सकते हैं। चूंकि प्रत्येक मनुष्य अथवा प्रत्येक परिवार एक दूसरे से सभी वातों में कभी भी मिलता जुलता नहीं है इसलिये जितने परिवार हैं उतने रहन सहन के दर्जे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी साधारणत: प्रत्येक देश में नीचे लिखे अनुसार कम से कम चार रहन सहन के दर्जे अवश्य दीख पड़ते हैं—

(१) पहिले दर्जें में वे लोग शामिल हैं जिनको अपने जीवन निर्वाह-मात्र वस्तुओं का भी समुचित ठिकाना नहीं रहता है। कभी कभी उनको कई दिनों तक उपवास करना पड़ता है। इनको भिन्ना मांगने तथा बहुत गहरे ऋण में डूवने की नौवत आजाती है। बड़ी मुश्किल से ये लोग अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। इसको दरिद्र रहन-सहन का दर्जा कहना चाहिये।

- (२) दूसरा दर्जा उन लोगों का है जिनको केवल साधारण जीवन-रक्तक पदार्थ ही प्राप्त हो सकते हैं। इनके दर्जे को न्यूनतम-जीवन-निर्वाह का दर्जा कहते हैं। इनको निपुणतादायक पदार्थ बहुत थोड़े से—नहीं के बरावर—मिलते हैं। दोनों समय रूखा सूखा भोजन, फटा पुराना मोटा कपड़ा तथा एक टूटा फूटा मकान इन्हीं से ये लोग जीवन निर्वाह करते हैं।
- (३) तीसरे दर्जे को तन्दुक्स्ती तथा आराम का रहन-सहन का दर्जी कहते हैं। इस दर्जे के लोगो को जीवन-रच्नक-वस्तुएं तो सब मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा इनको निपुणता-दायक पदार्थ और आराम की वस्तुओं की कमी नहीं रहती है। ये लोग खूब अच्छा पुष्टिकारक खाना खाते, अच्छा स्वच्छ कपड़ा पहिनते हैं और अच्छे हवादार बड़े मकान मे रहते हैं। ये अन्य निपुणता-दायक तथा आराम की वस्तुओं का भी सेवन करते हैं। इन लोगों की कार्यकुशलता बहुत बढ़ी चढ़ी होती है।
- (४) चौथे दर्जे के लोग विलासिता का जीवन न्यतीत करते हैं। ये वे रईस और धनसम्पन्न लोग हैं जिनको किसी बात की कमी नहीं है। जिस वस्तु को चाहे खरीदे और उसका उपभोग करें। वे खूब बढ़िया सादिष्ट भोजन करते हैं, शानदार बेशकीमती कपड़ा पहिनते हैं, आलीशान बाग बगीचों वाले महलों मे रहते हैं, दावत, साहित्य, सगीत, कला, यात्रा इत्यादि मे हजारो रुपया

खर्च कर देते हैं। इन लोगों का दर्जा विलासिता का रहन-सहन का दर्जा कहा जाता है।

रहन-सहन के दर्जों का यह वर्गीकरण बिलकुल पूर्ण नहीं है। कई एक मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो कि किन्हीं दो दर्जों के मध्य में हो। कई लोग शायद इन दर्जों में से किसी में भी न रखे जा सके, क्योंकि वे कुछ कुछ प्रत्येक दर्जे के लोगों में शरीक हो। लेकिन मनुष्यों के स्वभाव, आचार, व्यवहार की भिन्नता को दृष्टि रखते हुए (काम चलाने के लिए) रहन-सहन का यह वर्गी- करण उपयुक्त प्रतीत होना है।

ऊपर लिखी हुई वातों से प्रकट होता है कि किसी भी मनुष्य के अथवा परिवार के रहन-सहन का दर्जा बहुत कुछ उसकी आर्थिक दशा पर अवलिन्वित रहता है। जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्च भी किया जा सकेगा। इसलिए हम देखते हैं कि साधारणतः एक सी आमदनी वाले परिवारों का रहन-सहन का दर्जा करीब करीब समान होता है। इसलिए जब हम एक ही देश में किन्हीं दो कालों के रहन-सहन के दर्जे की तुलना करना चाहे तो हम सावारणतः दोनों कालों में समान आमदनी वाले दर्जों की तुलना करते हैं। तथा जब हम दो मुल्कों के लोगों के रहन-सहन के दर्जें को तुलना करते हैं तो भी हम दोनों मुल्कों में समान आमदनी वाले दर्जों की एक दूसरे से तुलना करते हैं। यह आगे वतलाया गया है कि जब हम आर्थिक स्थित के अनुसार तुलना करते हैं तो हमको यह मान लेना पड़ता है कि और सब बातें समान हैं जो कि समान नहीं होती हैं।

किसी देश में कितने लोग किस रहन-सहन के दर्जें में हैं, इसका पता लगाने के लिए हमको इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि अमुक आमदनी तक के लोग दिर रहन-सहन के दर्जें में हैं, अमुक आमदनी से अमुक आमदनी तक के लोग न्यूनतम-जीवन निर्वाह के दर्जें में रहते हैं इत्यादि । इसको जान लेने के बाद हम कह सकते हैं कि किसी एक काल में किसी देश के लो गों में इतने भी सदी आराम के दर्जें में, इतने भी सदी विलासिता के दर्जें में रहते हैं इत्यादि । यह जान लेने पर हम एक मुलक को आर्थिक रिथति तथा समाज की उन्नति का किन्ही दो कालों में तुलना कर सकते हैं तथा किसी एक काल में एक दूसरे मुलक से भी तुलना कर सकते हैं तथा किसी एक काल में एक दूसरे मुलक से भी तुलना कर सकते हैं

यह कहा जाता है जिस देश में प्रति व्यक्ति की श्रौसत श्राम-द्नी श्रिविक होगी, उस देश के लोगों का रहन-सहन का दर्जा श्रम्य देशों के लोगों के रहन-सहन के दर्जें से ऊँचा होगा । किसी देश में प्रति व्यक्ति की श्रौसत श्रामद्नी, उस देश की कुल श्राम-दनी में वहाँ के निवासियों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। यह श्रामद्नी उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को श्रौसत श्रामद्नी है न कि श्रसली श्रामद्नी । लेकिन रहन-सहन के दर्जें की तुलना के लिए इस श्रौसत श्रामद्नी के साथ साथ उस देश के लोगों में सम्पत्ति का श्रसली वितरण भी ध्यान में रखना चाहिये। श्रौसत श्रादमनी रहन-सहन को मापने का सही साधन नहीं है। इसके श्रतावा श्रामद्नी उपभोग की वस्तुश्रों के सिवाय उत्पादक वस्तुश्रों में भी खर्च की जाती है। लेकिन रहन-सहन के दर्जे को जानने के लिए हमको उपभोग की वस्तुश्रों में खर्च की गई श्रामद्नी लेनी चाहिए।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हम एकदम से यह नहीं कह सकते कि अमुक देश की प्रति व्यक्ति आमदनी दूसरे देश से अधिक है, इसलिए पहिले देश के लोगों का रहन सहन दूसरे देश के लोगों के रहन सहन से ऊँचा है। हां, हम इतना कह सकते हैं कि अगर दो देशों में और बातें समान हों तो जिस देश मे प्रति व्यक्ति आमदनी अधिक है, उस देश के लोगों मे अपने रहन-सहन को ऊँचा करने की अधिक गुझायश और सामध्ये है।

श्रव हम द्रव्य के श्रतावा उन बातों का विवेचन करते हैं जो कि रहन-सहन पर प्रभाव डालती हैं।

पहले हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तुलना करने के लिए केवल द्रव्य का ही विचार नहीं करना चाहिये, लेकिन हमें द्रव्य की क्रय-शक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। द्रव्य की क्रय-शक्ति दो कालों में अथवा दो देशों में एक सी नहीं होती है। द्रव्य की क्रय-शक्ति को जानने के लिए हमकों कीमत सूचक अङ्क, साधारण इंडेक्स नम्बरों (Index number of Prices) को मालूम करना पड़ता है। इसलिए दो कालों के अथवा दो मुल्कों की रह-सनहन की तुलना करने के पहले यह

नितान्त त्रावश्यक है कि द्रव्य की क्रय-शक्ति का ध्यान रख कर उचित संशोधन कर लिया जावे।

इसके श्रलावा श्रीर भी कई एक महत्वपूर्ण वातें रहन-सहन पर श्रसर डालती है। कोई श्रादमी लखपित श्रथवा करोड़-पित होने पर भी संभव है कि उसका रहन-सहन निपुणतादायक तथा सुख देनेवाला न हो। उसके शरीर की श्रवस्था, स्वास्थ्य श्रीर पाचन किया इतनी खराब हो कि वह उपभोग की वस्तुश्रों से कुछ भी श्रातन्द न प्राप्त कर सके। इसके विपरीत एक स्वस्थ, हृष्टपुष्ट परन्तु गरीव मनुष्य उपभोग के साधारण पदार्थों में से ही बहुत श्रातन्द प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः श्रानन्द उपभोग के पदार्थों में नहीं परन्तु उपभोक्ता में हांना है। श्रगर धनी उपभोक्ता खूब बढ़िया वस्तुश्रों से वह श्रानन्द न प्राप्त कर सका जो कि एक साधारण मनुष्य साधारण वस्तुश्रों से प्राप्त कर सका है तो हम नहीं कह सकते कि धनी मनुष्य साधारण मनुष्य से भौतिक दृष्टि से ही श्रधिक सुली है।

कई एक मनुष्यों मे ऐसी खरावियां और रोग हो जाते हैं जिनसे उनके रहन-सहन पर वहुत श्रसर पड़ता है। श्रांख, कान, त्वचा, श्रांत इत्यादि मे खराबी होने श्रथवा श्रीर दुरे रोगों से पीड़ित रहने से मनुष्य उपभोग की वस्तुश्रों से पर्याप्त तृप्ति श्रीर श्रानन्द नहीं प्राप्त कर सकता है।

इसके साथ साथ कई लोग जो पहले मन श्रीर शरीर से बहुत स्वस्थ होते हैं, वे लापरवाही के कारण श्रनाप शनाप वस्तुओं के सेवन करने से अपने को बरबाद कर देते हैं। यह बरबादी बुरे स्थानों में रहने, शराब इत्यादि हानिकारक पदार्थों के सेवन करने, बुरी संगति तथा कुविचारों का फल है। ऐसे लोग उपभोग की वस्तुओं से उतना आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते हैं जितना कि वे अपनी स्वस्थ दशा में कर सकते थे।

प्राय: यह देखा जाता है कि कई एक मनुष्य थोड़ी आमदनी से भी बराबर अथवा उससे अधिक आमदनी वाले लोगों की अपेन्ना अच्छी तरह रहते हैं। ५०) ६० मासिक आय वात्ते एक क्रार्क का रहन-सहन ७०) रु० या इससे भी अधिक आय वाले कर्क से ऊँचा हो सकता है। इसका कारण यह है कि सब लोगों में उपभोग के वस्तुत्रों पर द्रव्य खर्च करने को तथा उन वस्तुत्रों के उपभोग की योग्यता एक सी नहीं होती है। वस्तुएं खरीदने के लिए कई लोग अपने साथ अनुभवी मनुष्यो को ले जाते हैं, क्योंकि बनको यकीन रहता है कि बनके द्वारा वे अच्छी चीज सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। इसी प्रकार घर में कई स्त्रियां थोड़े से सामान से भी उन बढ़िया वस्तुस्रों को वना लेती हैं जिनको अन्य लापरवाह और अनिमज्ञ स्त्रियां उससे अधिक सामान से भी नहीं बना सकतीं। इस प्रकार की योग्यता तथा अनुभव का रहन-सहन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

### पारिवारिक आय-व्यय

किसी परिवार के रहन-सहन का पता लगाने के लिए उस

परिवार के बजट श्रथवा श्राय-ज्यय श्रतुमान पत्र का जानना जरूरी होता है। बजट से यह मालूम हो जाता है कि उक्त परिवार की आमदनी कितनी है, उस परिवार में कितने प्राणी हैं, रहने के लिए कितने कमरे हैं, श्रीर यह भी मालूम होता है कि वह परिवार भिन्न भिन्न पदार्थों में कितना खर्च करता है। बजट से यह भी मालूम होता है कि वह परिवार कुछ बचाता है या नहीं श्रथमां ऋण्यस्त है या नहीं। जो कम श्रामदनी वाला तथा श्रधिक प्राणियो वाला परिवार होगा, उसकी श्रामद्नी का श्रिधिकांश भाग जीवन-रत्तक पदार्थी मे खर्च हो जावेगा। निपुणतादायक पदार्थीं तथा ऐशो-श्राराम की चीजों के लिए उसके पास द्रव्य न बचेगा। लेकिन श्रामद्नी बढ्ने के साथ साथ जीवन-रचक पदार्थीं में कम श्रनुपात में खर्च होगा श्रीर श्राराम श्रौर विलासिता की वस्तुश्रो में श्रधिक श्रनुपात मे खर्च होने लगेगा। अगले अध्याय मे भारतवर्ष के दो तीन परिवारो के बजटों पर विवेचन किया गया है।

एक जर्मन लेखक डाक्टर एजिल ने योरोपीय देशों के बहुत से पारवारिक वजटों को इकट्ठा करके विशेष ध्यानपूर्वक उनका श्रध्ययन किया है। उनके श्रध्ययन के श्रनुसार भिन्न दर्जें के परि-वारों की श्रामद्नी का श्रीसत प्रतिशत खर्च भिन्न वस्तुश्रों पर श्रगले पृष्ठ पर लिखे श्रनुसार था।

| पदार्थ                                                                                                                              | मजदूर के  <br>परिवार का  <br>ख़र्च                     | मध्यम श्रेणी<br>के परिवार<br>का खर्च                       | सम्पन्न परिवार<br>का खर्च                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| जीवन निर्वाह<br>वस्र<br>मकान का किराया<br>रोशनी और लकड़ी )<br>कोयला, इत्यादि )<br>शिक्ता<br>टैक्स (कर)<br>स्वास्थ्य-रक्ता<br>श्रन्य | ६२ प्रतिशत<br>१६ "<br>१२ "<br>५ "<br>२ "<br>१ "<br>१०० | ५५ प्रतिशत<br>१८ "<br>१२ "<br>५ "<br>३.५ "<br>२ "<br>२.५ " | ५० प्रतिशत<br>१८ "<br>१२ "<br>५ "<br>५ "<br>३ "<br>३ 4 "<br>१०० |

इस कोष्ठक से डाक्टर एञ्जील ने निम्निलिखित परिग्णाम निकाले हैं:—

- (१) कम त्रामद्नी वाले परिवार का ऋधिकांश भाग जीवन-निर्वाह में खर्च हो जाता है।
- (२) वस पर प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खर्च लगभग बराबर होता है। अर्थात् ५०) ६० आमदनीवाले का वस्त्र में क़रीब ८) ६० खर्च होता है तो १००) ६० आमदनी वाले का १६) ६०, १०००) ६० आमदनी वाले का क़रीब १६०) ६० खर्च होता है।
- (३) इसी प्रकार किराये में, रोशनी और ईंधन में भी प्रत्येक परिवार मे प्रतिशत खर्च बराबर होता है।
- (४) अधिक आमदनीवाले परिवार का शिचा, स्वास्थ्य-रचा, परिचर्या इत्यादि मे प्रति-शत खर्च वढ़ जाता है।

रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने के लिए यह नितान्त आव-श्यक नहीं है कि आमदनी में वृद्धि हो। शिचायुक्त मनुष्य ऐसे पदार्थों का सेवन करेगा जिससे उसकी कार्य-कुशलता बढ़े, आमदनी बढ़े तथा रहन-सहन भी ऊँचा हो। ऐसे मनुष्यों का परिवार भी बहुत बड़ा नहीं होता है।

इन्द्रिय-निमह से जन-संख्या की वृद्धि कम होती है, इसिलए मनुष्यों को अधिक उपभोग की वस्तुएँ मिलने की सम्भावना रहती है। इससे भी रहन-सहन श्रच्छा हो सकता है।

स्थान-परिवर्त्तन से कभी कभी मनुष्यों की श्रामदनी बढ़ने से जनके रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो जाता है।

देशाटन करने से तथा अच्छी वार्तों को सीखने से भी रहन-सहन का दर्जी ऊँचा हो जाता है। इसिलए यात्रा तथा शिचा प्रचार के लिए जितनी अधिक सुविधा होगी, उतनी ही अधिक वृद्धि रहन-सहन में हो सकेगी।



## बारहवां अध्याय

#### भारतवासियों का रहन-सहन

पिछले श्रध्याय में जन-साधारण के रहन-सहन का विवे-चन कर श्राये हैं। इस श्रध्याय में उसी सिलसिले में हम भारत-वासियों के रहन-सहन पर बिचार करते हैं।

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहां की जन-संख्या मे से ७२ फी सदी लोग प्रत्यच्च तथा अप्रत्यच्च रूप से कृषि से सम्बन्ध रखते हैं। इसी कारण से यहां के निवासियों मे करीब ९० फी सदी लोग गांव में रहते हैं।

बहुधा प्रत्येक कृषि-प्रधान देश में यह देखा जाता है कि वहां के श्रिधकांश लोग गरीब होते हैं। कृषि एक ऐसा धन्धा है जो कि प्रकृति के खिलवाड़ पर बहुत श्रिधक निर्भर रहता है। श्रिधक वर्षा हो, कम वर्षा हो, ठीक समय वृष्टि न हो, पाला पड़ जाय इत्यादि प्रकृति के व्यापार से कृषक-लोगों का तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले लोगों का जीवन-क्रम बहुत श्रानिश्चित हो जाता है। ख़ास कर भारतवर्ष में जहां कि प्रकृति को वश में करने के साधनों की श्रमी बहुत कमी है, कृषि प्रकृति पर ही निर्भर रहती है। भारतवर्ष के कृषि प्रधान देश होने पर भी यहां की जनसंख्या मे बहुत वृद्धि हो रही है इसिलये हम यह श्राशा नहीं कर सकते कि यहां के जनसाधारण का रहन-सहन बहुत ऊँचा हो सकता है। फिर भी यह माल्म करना एक महत्व की बात है कि यहां के लोगों का रहन-सहन कैसा है। इस बान को जानने के लिए हमको यहां के निवासियों को उनकी श्रामदनी के श्रनुसार मिन्न मिन्न दर्जों मे रख कर, प्रत्येक दर्जे का श्रलग श्रलग विवेचन करना पड़ता है। एक दर्जे के लोगों के रहन-सहन से सारे भारत-वर्ष के रहन-सहन के बारे में श्रनुमान नहीं कर सकते।

पहिले हम उन लोगों के रहन-सहन पर विचार करते हैं। जिनकी आमदनी १,०००) रू० मासिक तथा उससे अधिक है। ऐसे लोगों की संख्या भारतवर्ष में बहुत कम है। इस दर्जें में बड़े आहरेबाले लोग जैसे इण्डियन सिबिल सर्विस के लोग बड़े बड़े ज़मींदार, तालुकेदार, बड़े वकील, डाक्टर इत्यादि, तथा बड़े बड़े कारखानों के मालिक इत्यादि इत्यादि लोग शामिल हैं। इन लोगों के रहन-सहन का दर्जी बहुत ऊँचा रहता है। ये लोग निपुणतादायक और आराम की वस्तुओं के अतिरिक्त ऐशो-आराम की वस्तुओं का भी बहुतायत से सेवन करते हैं।

दूसरे दर्जे के लोग वे हैं जिनकी श्रामदनी - ५००) ह० से १,०००) ह० मासिक तक है। इस दर्जे मे पहिले दर्जे से कुछ छोटे श्रोहदे के लोग जैसे प्रान्तिक सिवित सर्वि स के लोग, यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर लोग, वकील, डाक्टर, जमीदार श्रोर ख्योग-धन्धे मे लगे हुए तथा व्यापारी लोग भी शामिल हैं। इन लोगो को जीवन-रच्चक,

निपुणता-दायक पदार्थ पर्याप्त रूप से मिलते हैं। ऐशो-श्राराम की चीजों का भी ये लोग काफो इस्तमाल करते हैं। कई एक लोग मोटरकार भो रखते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के एक छात्र ने एक डिप्टी कलेक्टर के नवस्वर १९२७ का पारिवारिक आय-व्यय का बजट बनाया है। उस परिवार में आठ प्राणी हैं। तीन वड़े श्रौर पांच छोटे। उसकी उस महीने की कुल श्रामद्नी ६६७) रु० थी श्रीर कुल खर्च ६४३) रु० था। कुल खर्च में से १५७) रु० खाने के पदार्थीं में; ३०) रु०२ आ० रोशनी तथा ईंधन में; वस्न, जूते, आभूषण, फर्नीचर इत्यादि में श्रीसतन ९५) रु ९ आ० ६ पा०; विद्या, श्रीषिध, सेवक, टैक्स, दान, यात्रा, श्रीर कृत्रिम त्रावश्यकतात्रों की वस्तुत्रों मे श्रीसतन २९४ रू० १४ आ०, तथा मकान का किराया और मरम्मत में ६५) रू० खर्च हुआ। **उस महीने में कुल बचत २४) ६० हुई। उपसंहार में वह**र्छात्र लिखता है कि इस परिवार में रहन-सहन का दर्जा काफी ऊँचा है,। श्रच्छे तथा क़ीमती वस्रों का श्रधिक उपभोग किया जाता है, अच्छा पुष्टिकारक भोजन किया जाता है, रहने को एक बड़ा साफ सुथरा मकान है, साहित्य, संगीत, कला, इत्यादि का प्रचार श्रधिक हो रहा है श्रोर सफाई, चिकित्सा इत्यादि का काफी ध्यान रखा जाता है।

तीसरे दर्जें में हम उन लोगों को शामिल करेंगे जिनकी श्रामदनी १००) रु० से ५००) रु० माहवार तक है। इस दर्जें में सभी उद्योग-धन्धों के कुछ न कुछ लोग शामिल हैं। इन लोगों के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि इनका रहन-सहन श्रच्छा है। इनको जीवन-रच्न तथा निपुणना-दायक पदार्थ पर्याप्त मिल जाते हैं। लेकिन ऐशो श्रागम की वस्तुएं कुछ कम मिलती हैं। फिर भी श्रगर ये लोग श्रपनी श्रामदनी का सदुप-योग करे तो बहुत श्रच्छी जिन्दगी वसर कर सकते है।

चौथे दर्जे में वे लोग है जिनकी मासिक प्रामदनी ४०) रु० से १००) रु० तक है। इन लोगों में क्तर्क लोग, म्कूल के अध्या-पक, छोटे छोटे व्यवसायों के लोग इत्यादि शामिल हैं। ये लोग जीवन-रत्तक पदार्थ पा जाते हैं। लेकिन निपुणता-दायक पदार्थ इनको पर्याप्त परिमाण मे नहीं मिलते हैं। श्रगर ये लोग ऐशो-श्राराम की वस्तुश्रों का सेवन करते हैं तो जीवन-रज्ञक तथा निपुराता-दायक पदार्थीं में कमी करके इन वस्तुष्ठों को खरीदते हैं। नही तो इनकी श्रामदनी इतनी नही है जिससे ये ऐशां-श्राराम की वस्तुत्रों का सेवन कर सफें। प्रयाग विश्वविद्यालय के श्रनेक छात्रों ने क्षर्क लोगों के पारिवारिक श्राय व्यय के षजट तैयार किये हैं जिनमें से एक क्षक के वजट का यहां विवेचन किया जाता है। इस परिवार में पति, पत्नी तथा तीन बचे हैं। इसकी मासिक श्रामदनी ४५) रु० थी श्रौर कुल खर्च दिसंवर १९२७ का करीव ३४॥। ह० था जिसमे से करीव २४। ह० खाने पीने में, ३) रु० ईंघन श्रीर रोशनी मे, ८॥। वस्त्र जूते इत्यादि में, ६) विद्या, श्रौषिव तथा कृत्रिम श्रावश्यकता की वस्तुश्रों इत्यादि में ख़र्च हुन्ना था, इस परिवार के वजट को सुद्दम दृष्टि से देखने पर माल्म होता है कि खाने पीने, तथा पहिनने के लिए साधारण वस्तुओं का उपयोग होता है। आमदनी का अधिकांश भाग इन्हीं में निकल जाता है। विद्या, स्वास्थ्य और आमोद प्रमोद की वस्तुओं पर बहुत कम खर्च होता है। रहने के लिए केवल तीन छोटे छोटे कमरे हैं। इनसे स्पष्ट है कि रहन-सहन का दर्जी बहुत साधारण है।

पांचवें दर्जें में वे लोग शामिल हैं जिनकी आमदनी १५) से ४५) रूठ माहवार तक है। इन लोगों में अधिक लोग मजदूर, किसान, छोटे छोटे क्तर्क, गांव के अध्यापक इत्यादि लोग शामिल हैं। भारतवर्ष के अधिांश लोग इसी दर्जें में हैं।

पहले हम श्रमजीवियों के रहन-सहन पर विचार करते हैं। सन् १९२१—२२ में वम्बई प्रान्त के श्रमजीवी विभाग के मिस्टर जी० फिएडले शिराज की श्रध्यज्ञता में बम्बई शहर में रहने वाले श्रमजीवियों के खर्च की जाँच की थी। २४७३ श्रमजीवियों के परिवार के श्रीर ६०३ श्रकेलं पुरुषों के पारिवारिक वजट इकट्टा किये गये थे। इन परिवारों में सभी जाति के श्रीर सभी कारखानों के लोग शामिल थे। कुल परिवारों में ९० फीसदी परिवार हिन्दुश्रों के थे।

श्रामदनी के अनुसार परिवारों का श्रगले पृष्ठ पर दिये हुये कोष्ठक के श्रनुसार वर्गीकरण किया गया था:—

| कुल परिवार की                                                                                                                                              | परिवारों को                                             | कुल का                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| सासिक आमदनी                                                                                                                                                | सख्या                                                   | प्रतिशत                                    |
| ३०) रू० माह्बार से कम<br>३०) रू० और ४०) के अन्तर्गत<br>४०) रू० " ५०) " "<br>५०) रू० " ६०) " "<br>६०) रू० " ५०) " "<br>८०) रू० " ९०) " "<br>९०) रू० से अधिक | ह८<br>२७२<br>८३५<br>५३९<br>४८४<br>१६७<br>७०<br>३८<br>३८ | २°७<br>११°०<br>३३°७<br>२१°६<br>१६°८<br>१०० |

मुख्य मुख्य वस्तुत्रों में खर्च इस प्रकार विभाजित पाया ् गया था।

| खाने की चीजें    | ५६ ८ प्रतिशत               |
|------------------|----------------------------|
| ईंधन श्रौर रोशनी | v.8 %                      |
| वस्र             | ९-६ ग                      |
| मकान का किराया   | ড <b>·</b> ড <sup>55</sup> |
| श्रन्य चीजे      | १८५ "                      |
|                  | 3000                       |

इन बजरों पर विचार करने पर यह पाया गया कि गरीब परिवारों में केवल खाने पीने में करीब ६० प्रति शत खर्च हो जाता था। घी, दूध इत्यादि निपुणतादायक पदार्थों में कुछ खर्च नहीं किया जाता था। प्रोफेसर शिराज का कहना है कि किसी अमजीवी को प्राय: क्रैदी से कम परिमाण में खाना मिलता है। मकान वस्न, रोशनी की दशा और भी भयानक है। जांच किये गये परिवारों में ९० प्रतिशत केवल एक कमरे में अपनी गुजर करते पाये गये थे। इस कमरे में भो सकाई, रोशनो इत्यादि का बहुत खराब इन्तजाम था। इस कारण मृत्यु संख्या बहुत ज्यादा थी। १९२१ में १००० पैदा बच्चों में ८२८ बच्चे एक वर्ष से कम उन्न में ही मर गये थे। इस प्रकार रहने से यह फल होता था कि लोग बीमार पड़ जाते थे। उनमे शराब पीना, इत्यादि और भी बुरे व्यसन पाये गए थे।

श्चन्य खर्चों में वर्तन, साबुन, दवा, यात्रा, शिक्ता, कर्ज पर सूद, तम्बाकू शराब इत्यादि वस्तुएं शामिल हैं। इसमें से श्रिविकांश शराब में श्रीर सूद में खर्च होता था। सूद को दर ७५ प्रतिशत से १५० प्रति शत तक थी। शिक्ता में श्रीर स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ही कम खर्च किया जाता था।

इस विवरण से स्पष्ट है कि श्रमजीवियों की दशा कितनी खराब है। उन लोगों को भर पेट खाने को भी नहीं मिलता, निपुण्तादायक पदार्थों को बात जाने दीजिये। शिन्ना, ज्यायाम इत्यादि शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को बढ़ाने का कुछ भी प्रबन्ध न होने से इन लोगों का स्वास्थ्य गिरता जाता है और ये लोग दुर्ज्यसनों की फ्रोर आकृष्ट होते जाते हैं। इसका परि-णाम यह होता है कि इनकी कार्य-कुशलता कम होती जाती है और आमदनी भी घटती जाती है। इससे इनकी सन्तान भी कम कोर होती है और उनकी कार्य-कुशलता भी बहुत कम होती

है। यह बुरा श्रसर फैलता श्रीर वढ़ता जाता है।

श्रन्तिम दर्जे में वे लोग शामिल हैं जिनकी मासिक श्रामदनी
१५) से कम है। इनमे अधिकांश गरीव किसान श्रोर मजदूर
शामिल हैं। गरीव किसानो की दशा मजदूरों से भी दर्ननाक है।
मजदूरों को तो कुछ न कुछ नियमित मजदूरी मिलती रहती है,
लेकिन किसानो की श्रामदनी अधिकतर प्रकृति पर निर्भर रहती
है। इसलिए इनकी श्रामदनी विलक्कल श्रनिश्चित रहती है।

भारतवर्ष के किसानों की श्रामदनी बहुत ही कम है। प्रयाग विश्वविद्यालय के एक अन्वेपक छात्र (Research scholar) ने खोज करके यह पता लगाया है कि संयुक्त प्रान्त के श्रियिकांश किसानों की वार्षिक श्रामदनी ५०) रु० श्रौर ९०) रु० के दर्मियान है। इस श्रामदनी से हम श्रनुपान कर सकते हैं कि इन लोगो का रहन-सहन का दर्जा कैसा होगा। इन लोगा को साल भर मे इमेशा दो मर्तवा रूखा-सूखा भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। वस्त्र इन लोगों का वहुत ही साधारण श्रीर फटा श्रीर मैला दिखलाई देता है। रहने के लिए ये लोग एक साधारण छप्पर में ही गुजर करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जो परिवार बहुत गरीत्र होता है उसमे जन-संख्या बहुत ऋधिक होती है। गरीव किसानों के वचे केवल एक वस्त्र पहिने हुए व कभी कभी विना वस्न के ही घूमते दिखलाई पड़ते हैं। इनके लिए दूध, घी तो अलग रहा, दोनों वक्त अच्छा खाना तक प्राप्त नहीं होता है। उनकी शिचा इत्यादि का कोई उचित प्रवन्ध नहीं है।

भारवर्ष में शायद ही कोई ऐसा किसान हो जो ऋण में ह्वा हुआ न हो। इन लोगों का न्यवसाय ही ऐसा है जिसमें विना ऋण लिए हुए काम नहीं चलता है। पहले तो बीज, पशु तथा औजारों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसके अलावा शादी, उपनयन इत्यादि अवसरों पर कर्ज लेना अनिवार्य हो जाता है। न्याज की दर बहुत उयादा रहती है। किसान विचारा न्याज हो नहीं चुका सकता है, मूलधन चुकाने को बात कीन कहे। इसके अलावा सरकारी लगान भी उसको देना पड़ता है। इसमें भी उसकी आमदनी का एक काफी बड़ा हिस्सा निकल जाता है।

ऐसी स्थित में हम लोग किसानों के कच्टो का अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। भारतवर्ष का किसान सहनशील और शान्तिशिय होता है। वह जैसे तैसे अपना निर्वाह करता जाता है। इसलिए कई लोगों का यह खयाल है कि किसान सुखी रहना है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक इनकी दशा देखी जाय तो पता चलता है कि कितने कष्ट और अम से वह अपनी और अपने परिवार की जीवन रहा करने में समर्थ होता है।

क्या अधिकांश भारतवासियों का रहन-सहन बढ़ रहा है ?

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भारतवासियों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो रहा है या नीचे गिर रहा है। इस विषय में दो मत हैं एक सरकारी श्रीर दूसरा गैर-सरकारी। सरकारी मत के श्रनुसार रहन-सहन ऊँचा होता जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि भारतवर्ष में श्राने वाले माल (श्रायात) की वृद्धि हो रही है जिनमें से श्रिष्ठकांश माल विलासिता श्रीर ऐशो-श्राराम को वस्तुए है। इससे ये लोग परिणाम निकालते हैं कि भारतवासियों की श्रामदनी बढ़ गई है इसलिए उनका रहन-सहन भी वढ़ गया है। लेकिन उनका यह तर्क ठीक नहीं है। विलासिता की वस्तुश्रों के श्रिष्ठक सेवन होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि धनी लोग उन वन्तुश्रों का श्रियक सेवन करने लगे हो जिससे उनका रहन-सहन ऊँचा होगया हो। लेकिन केवल धनी लोगों के रहन-सहन के बढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण भारतवासियों का रहन-सहन वढ़ गया है क्योंकि कुल जनसंख्या में धनी लोगों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लोग जीवनरत्तक श्रीर निपुणता-दायक पदार्थों में खर्च घटा करके विलासिता की वस्तुएं खरीदते हो।

सरकारी लोगों का कहना यह भी है कि लोग श्रच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, जूतों का व्यवहार भी वह रहा है, मकान श्रच्छे वन रहे हैं, डाक, तार, रेल इत्यादि पर का खर्च भी बढ़ रहा है। चाय, पान, सिगरेट इत्यादि पर भी खर्च बढ़ रहा है इसिलए लोगों का रहन-सहन भी बढ़ रहा है। ऊपर लिखे गये दो कारणों द्वारा ही हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह तर्क भी ठीक नहीं है।

आजकल के बड़े वूढ़ों की राय में भारतवर्ष का पतन हो रहा है। सत्तर अस्सी साल की उम्र के वे लोग अपने हुट्टपुट्ट और ब्ली शरीर से आजकल के नवयुवकों के शरीर की तुलना करके ही बतलाते हैं िक आजकल के लोगों का रहन-सहन किस प्रकार का है। उन लोगों का कहना है िक उनकी युवावस्था से वे लोग पौष्टिक पदार्थों का संवन करते थे, व्यायाम इत्यादि स्वास्थ्यवद्धिक बातों का विशेष ध्यान रखते थे। उनकी राय में आजकल के लोग द्रव्य का खर्च तो उनसे अधिक करते हैं लेकिन वह ऐसी वस्तुओं में खर्च करते हैं जिनसे उनकी शारीरिक तथा मानसिक शिक्त को उन्नित होने के बजाय उसका हास होता है। आजकल के लोगों में कार्य करने की शिक्त, जोश और उत्साह बहुत कम रहता है। ये लोग प्राय: अल्पायु होते हैं। इन सब कारणों से वे लोग कहते हैं िक आजकल भारतवासियों के यास्तिवक रहन-सहन का दर्जी ऊँचा होने के बजाय गिर रहा है।

वास्तिवक बात यह मालूम पड़ती है कि कुछ धनवान लोगो का रहन-सहन शिक्षा इत्यादि के अधिक प्रचार से प्राचीन काल के बितस्वत कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की आधुनिक आर्थिक स्थिति के कारण ये लोग भी अपने इस रहन-सहन के दर्जे को बनाये रखने में समर्थ होगे अथवा नहीं। गरीब लोग भी अवश्य कुछ आराम और विलासिता की वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं लेकिन वे लोग अपने जीवनरक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों में कमी करके इनमें ख़र्च कर रहे हैं। इसलिये निश्चय पूर्वक हम नहीं कह सकते कि इनका रहन-सहन ऊँचा हो रहा है।

# तेरहवां अध्याय

## रहन-सहन का वास्तविक दर्जा

पिछले दो अध्यायों से यह बतलाया जा चुका है कि किसी देश से किसी भी समय अनेक रहन सहन के दर्जे होते हैं, और यह भी बतलाया जा चुका है कि भारतवासियों के रहन-सहन का दर्जा किस प्रकार है। इस अध्याय में यह दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है कि किसी देश के मनुष्यों का, विशेषतः भारत-वासियों के रहन-सहन का, वास्तविक दर्जा कीन सा होना चाहिये और उसको प्राप्त करने के लिए किन युक्तियों का अवलम्बन करना चाहिये।

किसी भी देश के निवासियों का रहन-सहन तभी उपयुक्त कहा जा सकता है जब कि वहाँ के निवासियों की तृप्ति श्रियंकतम हो। इस श्रियंकतम तृप्ति को प्राप्त करने के लिए यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक निवासी का रहन-सहन ऐसा हो जिससे उसकी श्रियंकतम तृप्ति हो। चूकि प्रत्येक मनुष्य की इच्छा, प्रकृति, किच इत्यादि भिन्न २ प्रकार की होती है इस्तृ एक ही तरह के रहन-सहन से सब मनुष्यों को श्रियंकतम तृप्ति नहीं मिल सकती है। परंतु तिस पर भी सब मनुष्यों में कई एक बाते एक सी होती हैं, इस्तिये हम एक ऐसे रहन-सहन के दर्जे का अनुमान कर सकते हैं जिससे अधिकांश लोगों को अधिकतम तृप्ति मिले। इस दर्जे को हम रहन-सहन का वास्ति वक दर्जा कहते हैं। हम उस मनुष्य के दर्जे को रहन-सहन का वास्ति वक दर्जा कहते हैं। हम उस मनुष्य के दर्जे को रहन-सहन का वास्ति वक दर्जा कहेंगे जो उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करे जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़े, शारिरिक और मानसिक वल बढ़े, और इसके साथ २ जो उन वस्तुओं का त्याग करे जिससे उसकी कार्य कुशलता, मानसिक तथा शारिरिक वल की चित हो। अब हमको यह जानना चाहिये कि इस रहन-सहन के वास्तिवक दर्जे में कौन कौन सी वस्तुएं सिम्मिलित हैं।

मनुष्य को सबसे पहले शरीर-रच्चा के लिए भोजन की आवरयकता होती है। भोजन से शरीर में बल आता है और कार्यछुशलता बढ़ती है। लेकिन भोजन अच्छा और पुष्टिकारक
होना चाहिये और पेट भर होना चाहिये। भोजन का परिमाण
और गुण भोजन करने वाले की उम्र, कद, स्वास्थ्य, स्वभाव,
जलवायु इत्यादि पर निर्भर रहता है। छोटे उम्र के आदमी को
बड़े उम्र के आदमी की अपेचा कम पुष्टिकारक भोजन की आवश्यकता होती है, तथा एक मजदूर को एक क्रक से अधिक भोजन की
आवश्यकता होती है। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि
भोजन साफ स्थान में साफ बर्तनों में पकाया और खाया जावे।
खाने के समय मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिये और किसी
प्रकार की चिन्ता इत्यादि को पास फटकने न देना चाहिये।

इस प्रकार भोजन करने से भोजन का शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है।

भोजन के बाद वस्न की बारी आतो है। वस्न का स्वास्थ्य और कार्य कुशलता से घना सम्बन्ध है। घूप, वर्षा, जाड़ा, गरमी इत्यादि का शरीर पर बहुत असर पड़ता है, इसलिये यह आवश्यक है कि इनके बुरे असर से शरीर की रचा की जाय। वस्न इस प्रकार के होने चाहिये जिससे उपयुक्त रूप से शरीर की रचा हो। वस्न मौसम के अनुसार और कार्य के अनुसार होने चाहिये; जैसे जाड़ों में अनी कपड़े, गरमियों में सूती कपड़े, खेती के काम में एक तरह के कपड़े, कोयले की खान के काम में दूसरी तरह के कपड़े, इत्यादि। यह कोई आवश्यक नहीं है कि कपड़े बेशकीमती, चटकीले-भड़कीले हों; लेकिन यह आवश्यक है कि कपड़े मैले, फटे-पुराने न हों। अच्छे साफ कपड़े पहिनकर मनुष्य का चित्त प्रसन्न होता है, काम करने की इच्छा होती है और चत्साह बढ़ता है।

हमारी प्रधान आवश्यकताओं में से तीसरी आवश्यकता रहने के लिए मकान की है। हमको मकान के बारे में यह देखना जरूरी है कि मकान अच्छी जगह पर बनाहुआ है या नहीं, मकान में कितने कमरे हैं, रोशनी, सकाई, पानी इत्यादि का कैसा इन्तजाम है, पढ़ोस कैसा है, इत्यादि । मनुष्य की तन्दुरुस्ती उसके रहने के स्थान पर बहुत अवलिम्बत रहती है। अगर मकान गन्दी जगह में हो, छोटा हो, रोशनी सकाई का श्रच्छा इन्तज़ाम न हो, तो उसमें रहने वालों की तन्दुरुस्ती खराब हो जायगी और उनकी कार्य-कुशलता का भी हास होगा। किसी पाँच-छ: श्रादमियों की श्रोसत-परिवार के लिए कम से कम पांच कमरे श्रावश्यक हैं, जिनमें खाने के, सोने के, उठने-वैठने इत्यादि के कमगे का ठोक र इन्तजाम होना चाहिये। मकान और उसके इर्द-गिर्द की जगह साफ रहनी चाहिये। कमरों में रोशनी और हवा का श्रच्छा इन्तजाम रहना चाहिये। कमरों में यथायोग्य मेज, कुरसी, पलंग इत्यादि भी परिमित संख्या में श्रावश्यक हैं।

तन्दुरुस्ती के लिए व्यायाम, खेल, नींद भी बहुत आवश्यक है। जब हम थक जाते हैं तो हमको मनोरखन की आवश्यकता होती है। यह मनोरञ्जन भिन्न भिन्न व्यक्तियो को अपनी रुचि के अनुसार भिन्न २ रूप में प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का मनोरञ्जन, घूमने से, किसी का गप्प लड़ाने से, किसी का सङ्गीत से श्रीर किसी का व्यायाम से होता है। लेकिन श्रवसर यह देखा गया है कि शारीरिय-कार्य करनेवाले व्यक्तियों को कुछ मानसिक कार्य करने से श्रीर मानसिक कार्य करनेवाले व्यक्तियों को कुछ शारीरिक कार्य करने से लांभ होता है। यह वात ध्यान रखने के योग्य है कि मनोरञ्जन इस प्रकार का न होना चाहिये कि जिससे चिणिक आनन्द के बद्ते भविष्य में अधिक हानि हो । नीद का स्वास्थ्य से बहुत गहरा सम्बन्ध है। प्रत्येक जवान व्यक्ति को कम से कम छः घंटे नींद की त्रावश्यकता है। इससे शरीर श्रीर मन को आराम मिलता है और उनमें नवीन शक्ति का

#### सब्चार होता है।

रहन-सहन के वास्तिवक दुने में शारीरिक उन्नित की वस्तुत्रों के उपभोग के साथ-साथ वे वस्तुएं भी शामिल हैं जिनसे हमारी मानसिक उन्नित भी हो। इसके लिए शिचा अनिवार्थ्य है। शिचा से मनुष्य बहुत सी ऐसी बाते समक्त पाता है जिनसे उसके रहन-सहन में बड़ा असर पड़ता है। जैन उचित्र शिचा से मनुष्य समक्त जाता है कि कम उन्न में विवाह करना हानिकारक है, मद्य, मांस का भच्छा करना, जुआ खेलना इत्यादि बुरा काम है। इन बातों को समक्तने सं श्रीर इनकं अनुसार वर्तनं सं हमारा का रहन-सहन अच्छा होता जाता है। इसिलए यह नितान्त श्रावश्यक है शिचा के लिए पाठशाला, पुस्तकालय, यात्रा इत्यादि का सुचाह प्रचन्य हो।

पिछले परिच्छेद मे हम देख चुके है कि श्रिध कांश भारत-वासो दिर श्रौर न्यूनतम रहन सहन के दर्जें मे हैं। देश मे श्रिध कतम सन्तोप श्रौर तृति फैलाने के लिए श्रौर देश की मान-सिक तथा शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि इन लोगों का रहन-सहन वास्तिवक बनाया जाय। रहन-सहन को ऊँचा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उद्योग करना चाहिये श्रौर देश की सरकार श्रौर श्रन्य सामाजिक संखाश्रों को इस काम में उसकी मदद करनी चाहिये।

प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपनी किसी प्रजा को भूखों न सरने दे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कृम उसके

जीवन-निर्वाह मात्र के लिए वस्तुएं श्रवश्य मिलनी चाहियें। कई एक लोगो का खयाल है कि अगर सरकार प्रत्येक भूखे, नंगे को अन्न वस्न देती फिरेगी तो इससे बहुत से लोग जो काम करके अपना निर्वाह कर सकते हैं वे भी आलस्यवश काम छोड़ कर सरकार के खजाने पर ही अवलिन्बत हो जायँगे । इसलिए श्रालसियो श्रौर भिखमङ्गों की संख्या बढ़ जाने से सरकार को उनको खिलाने-पिलाने के लिए जनता पर बहुत टैक्स लगाना पड़ेगा और देश की भी चित होगी। लेकिन अगर सरकार इस तरह इन्तजाम करे कि जो लोग काम करने को समर्थ हैं उनसे काम लिया जाय और जो लोग काम करने में बिलकुल असमर्थ हैं उनकी द्रव्य के रूप में नहीं, बल्मि उपयोग की वस्तुत्रों को देकर सहायता की जाय तो यह अपवाद बहुत कुछ हद तक दूर हो सकता है। इस प्रकार सहायता के लिए सरकार को जिस द्रव्य की आवश्य-कता होगी वह द्रव्य टैक्स के रूप मे धनसम्पन्न लोगों से ही बिया जाना चाहिये। इससे घनी लांगो की तृप्ति में बहुत कम घटती होगी और ग़रीब लोगों की तृप्ति मे बहुत अधिक वृद्धि में होगी, अतएव देश की कुल तृप्ति, सन्तोष और सुख में वृद्धि होगी।

सरकार का यह भी कर्तव्य है कि शिज्ञा, स्वास्थ्य-रज्ञां इत्यादि का देश में समुचित प्रवन्य करे। स्थान २ पर विद्यालय, वाचनालय, चिकित्सालाय, पार्क इत्यादि का समुचित प्रवन्य होना चाहिये। जो लोग बहुत गरीब हैं उनको इन वस्तुत्र्यों का निःशुल्क उपयोग करने देना चाहिये। कम से कम प्रारम्भिक

शिज्ञा प्रत्येक व्यक्ति को श्रवश्य दी जानी चाहिये। इन सव • वातो से प्रजा की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकाश होगा श्रौर वह स्वयं श्रपने रहन-सहन को श्रव्ह्या करने तथा श्रपने को कार्य-कुशल बनाने का प्रयत्न करेगी।

भारत की सरकार को भारतवासियों का रहन-सहन वास्त-विक दर्जे पर लाने के लिए यहाँ के निवासियों को ऋण से मुक्त करने का प्रयत्न अवश्य ही करना पड़ेगा। भारतवर्ष के अधि-कांश निवासी खासकर किसान लांग ऋण से इतने अस्त हैं और उनको इतनी ऊँची सुद की दर पर कर्ज लेना पड़ता है कि वे लोग सदा ही ऋण के बोम से दबे रहते हैं और मरने पर उस बोम को अपनी सन्तान पर लाद जाते हैं इसलिए उनकी सन्तान को भी उसी पुरानी परिस्थिति में रहना पड़ता है। सरकार का कर्तव्य है कि सहकारी वैक तथा सहकारी साख समितियाँ इत्यादि का स्थान स्थान पर आयोजन करके जनता के कष्ट का निवारण करे।

स्रकार को इस बात का भी समुचित प्रवन्य करना चाहिये कि आयात-निर्यात तथा द्रव्य की सहायता द्वारा देश के उद्योग-धन्थों को मदद दे। इससे देश की क्रय-शक्ति बढ़ेगी और प्रति-व्यक्ति आमदनी भी बढ़ेगी, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने रहन-सहन को ऊँचा करने में समर्थ होगा।

समाज को चाहिये कि इन सब प्रकार के कामों मे सरकार का हाथ बटावे। लेकिन साथ ही साथ उसका कर्तव्य यह भी है कि किसी काम के लिए सरकार का मुँह जोहे न रहे। अगर वह सममें कि अमुक बात प्रजा के लिये हित की है और अगर सरकार उम काम को करने को तैयार न हो तो समाज का कर्तव्य है कि वह उस काम को अपने हाथों में ले। जितने कर्तव्य सरकार के सम्बन्ध में कहे जा चुके हैं उनमें से अधिकांश समाज अपने हाथों में लेकर सुचारु रूप से उनका प्रबन्ध कर सकता है। समाज को चाहिये कि वह ऐसी संस्थाए और समितियाँ बनाये जो देश के निवासियों की आर्थिक कठिनाइयां दूर करे और बुरी सामाजिक प्रथाओं का सुधार करे। सम्पन्न लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने गरीज भाइयों की द्रव्य से, विद्यालय इत्यादि खोलकर मदद करें। पढ़े-लिखे पुरुषों का कर्तव्य है कि वे गांव-गांव में जाकर लोगों को उपदेश दें जिससे वे वालविवाह, मद्यपान, कृतिम आवश्यकताओं। के ख़च इत्यादि को छोड़ दे।

इन सन सुधारों का परिणाम यह होगा कि देश में सुख, सन्तोष श्रीर शक्ति फैल जायगो, जिससे देश के नीवासी नीरोग, सम्पन्न तथा कार्यकुशल बन जायँगे।



# चौदहवां ऋध्याय

### सरकार और उपभोग

सरकार का हस्तक्षेप किन दशाओं में उचित है।

इस श्रध्याय में इस वात पर विचार किया जाता है कि सरकार को प्रजा के उनभोग-सम्वन्धो विषयो में हस्तक्षेप करना चाहिये या नहीं । अगर हस्तक्षेप करना चाहिये तो कहां तक करना चाहिये।

कई-एक लोगों का कहना है कि मनुष्य एक स्वाधीन जीव है। उसको प्राकृतिक हक प्राप्त है। इसलिए उसको खाने, पीने, पहनने इत्यादि उपभोग-सम्बन्धी वातों में पूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिये। जब जिस वस्तु के उपभोग की मनुष्य को इच्छा हो उस वस्तु के उपभोग करने में उसको वाधा पहुँचाना प्राकृतिक तथा न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं हैं। इसलिए, इन लोगों की दृष्टि से किसी समाज श्रथवा सरकार को यह उचित नहीं है कि वह मनुष्य के प्राकृतिक हकों को छीनकर सरकारी कानूनो द्वारा उसके उपभोग-सम्बन्धी विषयों में इस्तचेष करें।

. पहले तो यह वात विचारणीय है कि किसी व्यक्ति को प्राकृतिक हक प्राप्त हैं या नहीं। लेकिन यह बात सत्य है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी समाज के भीतर रहता है तब तक उसके काम, रहन-सहन इत्यादि का असर समाज पर पड़े बिना रह नहीं सकता। अगर कोई मनुष्य अपने प्राकृतिक हकों के बल पर मनमानी करना चाहता है तो उसको चाहिये कि वह समाज से अपने को अलग कर ले और जङ्गलों या पहाड़ों में जाकर उन हकों का उपयोग करे। अगर वह समाज में रहना चाहता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके किन कामों से समाज का लाभ होता है और किन कामों से समाज की हानि। और उसके वहीं काम करना चाहिये जिससे उसका तथा साथ साथ समाज का लाभ हो।

समाज की रचा के लिए सरकार को किसी मनुष्य के स्वतन्त्र कार्यों में इस्तचेप करने की आवश्यकता हो जाती है। मनुष्य साधारण: स्वार्थी होता है। वह यह विचार नहीं करता कि उसके अमुक कार्य से समाज के उपर क्या असर पड़ रहा है। अगर उसके किसी कार्य से उसको सन्तोष तथा तृति मिलती है तो अवश्य ही वह उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है, चाहे उससे उसके पड़ोसी या और व्यक्ति की कितनो हो हानि क्यों न हो। ऐसी अवस्था में सरकार को हस्तचेप करना नितान्त आवश्यक है।

मादक वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकार का हस्तक्षेप शराबो, श्रक्षीमची, गंजेड़ी श्रथवा भंगेड़ी इत्यादि लोग कहते हैं कि अगर हम शराब पीते हैं तो किसी का क्या विगाड़ते हैं, श्रपने पैसे से पीते हैं, और श्रपना स्वास्थ्य खराव करते हैं। इसिलए इसमे किसी को हमको टोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन खगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो उनका यह तर्क बिलकुल ग़लत है। वे अपना हो नुकसान नहीं कर रहे हैं विलक सारे समाज के तथा देश का नुकमान कर रहे हैं। मादक वस्तुओं के सेवन से उनका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है श्रौर उनकी कार्य-क्रंशलता कम होतो जाती है। इससे उन लोगो की आमद्नी कम हो जाती है। श्रामद्नी कम होने से उनका रहन-सहन गिर जाता है। वे लोग अपने बचो को अच्छा भोजन, वस्न तथा शिचा नहीं दे पाते। इसका फल यह होता है कि उनकी सन्तान रोगी, निर्वेल तथा मूर्ख होती है। इससे देश की उत्पादक शक्ति कम होकर राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। इस प्रकार सारे समाज हानि चठानी पड़ती है। इसलिए सरकार को उचित है कि ऐसी वस्तुत्रों का सेवन बन्द करने की कोशिश करे।

कई लोगों का कहना है कि मादक वस्तुओं से सरकार को कर (टेक्स) के रूप में बहुत आमदनी होती है और इस कर के वसूल करने में भी सुविधा होती है। अप्रत्यक्त कर होने से लोग इसको बिना किसी प्रकार की तकलीफ महसूस करते हुए देते हैं। उन लोगों का यह भी कहना है कि इन मादक वस्तुओं के सेवन से देश समृद्ध होता है, क्योंकि इन वस्तुओं को उत्पादन करने में बहुत से किसान, पूँजिपति, व्यापारी, मजदूर इत्यादि बहुत से लोग मालामाल हो जाते हैं। इस प्रकार देश भी समृद्धिशाली हो जाता है।

लेकिन ध्यान् पूर्वक देखने से मालूप हो जाता है कि इस तर्क में कोई सार नहीं है। यह बात ता ठोक है कि सरकार को इन यस्तुओं पर कर से बहुत आमदनी है, लेकिन यह कर योग्यता के अनुसार नहीं लिया जाता। गरीय व आमीर जो भी इन वस्तुओं का सेवन करता है सब को बराबर कर देना पड़ता है। इसके अलावा अगर इन मारक वस्तुओं का उत्पादन बिल-कुत बन्द कर दिया जाना तो जो पूँनी, श्रम व ख़र्च इन वस्तुओं में होता था वह किन्हीं ऐसी वस्तुओं के उपार्जन मे होता, जिससे समाज की वास्तविक मलाई होकर समाज श्रविक समृद्ध और सुखी होता। समाज के समृद्ध होने पर सरकार भी समृद्ध हो जाती है क्योंकि वह कर दूसरे रूपों में भी वस्तुल कर सकती है।

यह बात सही है कि मादक वस्तुओं के उतान करने से थोड़े से लोग कुछ काल के लिए सम्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इससे अधिक लोगों को हमेशा के लिए हानि उठानी पड़ती है। यही पूजी और श्रम मादक वस्तुओं के उपार्जन के बदले अगर दूसरे अच्छे न्यवसायों में लगाया जाता तो भी इन लोगों को कम आमदनी न होती और देश का भी कल्याण होता।

वस्तुत्रों में मिलावट श्रौर सरकार का कर्तव्य श्राजकल श्रसली वस्तुश्रों का मिलना दुर्लभ सा हो गया

है। प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ इस प्रकार की मिलावट रहती है जिससे उपभोक्ता को श्रसलो वस्तु का पहचानना वहुत मुश्किल हो जाता है। इससे उपभोक्ता को केवल द्रव्य-सम्बन्धी ही हानि नहीं उठानी पड़ती, बल्कि बुरी खाद्य-त्रस्तु के सेवन से उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा अमर पड़ता है। उनाहरण के लिए घी को लीजिये। श्राजकल घी में वनस्वति-घी, चर्ची, तेल इत्यादि की मिलावट पाई जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता को इतना ज्ञान तथा समय नहीं होता कि वह प्रत्येक वस्तु की वैज्ञानिक रूप से परीचा करके उनको खरीदे। इसी प्रकार दूध, मिठाई, तेल, श्रवस्थात्रों में सरकार का कर्तत्र्य है कि वह ऐसे कानून बनावे जिससे इस प्रकार की मिलावट वन्द हो जाय । इसके लिए मिलावट करनेवालो को कड़ी सजा दी जानी चाहिये। भारनवर्ष की कई एक म्यूनिसिपल्टियों ने इस प्रकार के कानून का प्रचार किया है। लेकिन खेद है कि इनके टीक सञ्चालन न होने से समाज का कोई विशेष उपकार नहीं हुआ है।

# भूटे विज्ञापन श्रौर माप-तौल के सम्दन्य में इस्तक्षेप

स्राजकल का जमाना विज्ञापन का जमाना कहा जाता है। लोगों को भिन्न २ वस्तुओं की सूचना विज्ञापनों द्वारा दी जाती है। यह बात सत्य है कि कई वास्तविक विज्ञापनों द्वारा समाज की भलाई होती है। लोग जानते हैं कि कौन सी वस्तु कहां श्रीर किस मूल्य पर मिल सकती है। लेकिन आजकल बहुत से विज्ञा-पन भूठे और जनता को घोला देने वाले होते हैं। विज्ञापनों में वस्तुओं की भूठी तारीफ लिखी रहती है और वेचारी जनता उसके घोखे में आकर ठगी जाती है। इसके साथ साथ विज्ञापनों मे खर्च बहुत बढ़ रहा है, जिसका बोम उपभोक्ताओं के सिर पर पड़ता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह कानूनों के द्वारा भूठे विज्ञापनों से जनता की रक्ता करे।

कई व्यापारी लोग सूठो तौल और बट्टे रखते हैं, जिससे भी उपभोक्ताओं को हानि होती है। सरकार को उचित है कि वह समय समय पर इनकी जांच करवाये और धोखेबाजों को उचित दण्ड दे।

### युद्ध के समय सरकार का हस्तक्षेप

युद्ध के समय में सरकार को उपभोग-सम्बन्धी विषयों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समयो में फौज के लिए गोला, बारूद इत्यादि अन्य सामानों की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए देश की पूँजी और अम कई उपभोग सम्बन्धी व्यवसायों से हटाकर दूसरे व्यवसायों में लगाने पड़ते हैं। समय समय पर प्रत्येक देश में लड़ाई के समय उपभोग के विषय में कानून बनाये जाते हैं। १९१४ ई० के महायुद्ध के समय इङ्गलेएड, अमेरिका इत्यादि देशों में ऐसे क्रानून बनाये गये जिनसे जनता को उपभोग के पदार्थीं की बहुत कमी पड़ती

थी। ऐसे खास खास समयों पर सरकार को उपभोग-सम्बन्धी मामलों में हस्तन्नेप करना ही पड़ता है। यह सब वातें देश की रन्ना के लिए ही की जाती हैं। ऐसे समयों पर जनता को चाहिए कि वह स्वयं सरकार तथा अपने देश की सहायता करे न कि सरकार के इस काम में रोड़ा अटकावे।

सार्वजनिक सेवाओं के संवंध में सरकार का कर्तव्य

कई एक सार्वजनिक सेवा (Public Utility Services) ऐसी हैं जैसे रेल, तार डाक इत्यादि जिनका प्रवन्य किसी व्यक्ति-विशेष की श्रपेना सरकार श्रच्छी तरह कर सकती है। सरकार को चाहिए कि इन सेवाओं का ऐसा इन्तजाम करे श्रीर इनका मूल्य इतना तै करे जिससे सर्वसाधारण को इन वस्तुत्रों के उपभोग करने में सुविधा हो। कुछ ऐसे आधारभूत उद्योग-धन्धे होते हैं जैसे कि लोहा श्रीर इस्पात की खाने, जड़तात इत्यादि जिनका सर्वसाधारण जनता श्रीर देश की समृद्धि से सम्बन्ध रहता है। इनका प्रबन्ध सरकार के हाथ मे रहना चाहिये। सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए जिससे इन खानों तथा उद्योग-धन्धो का उपमांग भविष्य की जनता के लिए ें भी सुरिच्चित हो। श्रगर ये श्राधार-भूत उद्योग धन्धे जनता के हाथों में छोड़ दिये जायँ तो इस वक्त की जनता उनकी पूर्ण उपयोगिता ले ले श्रौर भविष्य में होने वाली जनता के लिए कुछ भी न बचे। ऐसी हालत में सरकार को हस्तदोप करना उचित है।

इस श्रध्याय का सारांश यह है कि जब तक किसी व्यक्ति से उपभोग श्रौर रहन-सहन से समाज की कोई हानि न हो, तब तक उस को श्रपने मन के श्रतुसार वर्तने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। लेकिन जहां उसके रहन-सहन से समाज पर दुरा श्रसर पड़ता हो वहाँ सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्यच श्रथवा श्रप्रत्यह्न रूप से उससे समाज की रच्चा करे। श्रगर सरकार के हस्तचोप से समाज का उपकार हुआ तो उसको कार्रवाई सराहनीय सममी जाती है।



# पन्द्रहवां अध्याय

## वर्वादी श्रौर श्रपन्यय वस्तुश्रों की वरवादी

श्राजकत ससार के सामने वरवादी का वड़ा महत्वपूर्ण विषय उपियत है। बरवादी का उप्भोग, रहन-सहन श्रीर देश की समृद्धि से गहरा सम्बन्ध है। इझलैएड, फ्रान्स इत्यादि मुलकों में जहां महायुद्ध में बहुत हानि हुई वहां इस बरवादी श्रीर व्यर्थता को दूर करने में बड़े २ विद्धान लोग श्रपनी छुद्धि खर्च कर रहे हैं। वास्तव में प्राचीनकाल से ही बहुत सी वातों में वरवादी होती चली श्रारही है। कहीं द्रव्य की बरवादी हो रही है, कहीं श्रव्न की बरवादी, कहीं समय, शक्ति, स्वास्थ्य इत्यादि श्रनेक चीजों की वरवादी हो रही है। इन सब बरबादियों का फल यह होता है कि देश की उतनी तृप्ति श्रीर भलाई कम हो जाती है।

श्रगर हम किसी वस्नु या सेवा से कुछ उपयोगिता हासिल न कर सके या उतनी उपयोगिता हासिल न करें जितनी उससे हो सकती थी, तो हमको उस वस्तु के उपयोग से बहुत कुछ हानि होती है। चूकि हम उसकी उपयोगिता हासिल न कर सके, इसलिए उसकी उपयोगिता हमारे लिए बर्बाद हो गई। श्रगर हम समय से पूरी उपयोगिता न ले सके तो समय की बरवादी हुई, ध्यगर हम ध्यपने द्रव्य से पूरी उपयोगिता न ले सके तो द्रव्य की बरबादी हुई, इत्यादि।

हमारे घरों, कारख़ानो और अन्य स्थानों में भी विविध वस्तुएं बर्बाद होतो हैं। पहले तो ये वर्बाद हुई वस्तुएं बहुत कम परिमाण में दिखाई हैं। लेकिन इनका बर्द्धमान Cumulative योग बढ़ते २ बहुत बढ़ जाता है। अगर प्रत्येक घर में जितनी वस्तुओं की बरबादी होती है उनमें से आधी भी बचाई जाने तो देश के बहुत से लोगों को भूखों न मरना पड़े। इसी प्रकार अगर कारखानों में तैयार माल बनाने के बाद जो छोटी मोटी चीजे बेकार पड़ो रहती हैं उनकी उपोत्पत्ति की जाय तो बहुत बचत हो सकती है।

किस किस विभाग में किस तरह बरवादी होती है और उसको रोकने के क्या क्या साधन हैं, इनका अब संचिप्त तौर पर वर्णन किया जाता है।

पहले घर का हाल देखना चाहिए। घरों में सव से अधिक बरवादी अन्न की होती है। प्रत्येक घर में कुछ न कुछ कच्चे तथा पक्षे अन्न की बरवादी हो रही है। घर के किसी कोने में अथवा आसपास की नाली में रोटी के दुकड़े, चावल इत्यादि पड़े दीखते हैं। इस बरवादी के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि खाना अच्छा न बना हो, इसलिए वरवाद गया हो। दूसरा यह कि घर का इन्तजाम ख़राब होने से खाना जकरत से अधिक बना

हो। अगर इन दोनो वार्ता में सुधार हो जाय, अर्थात् घर के लोग खाना बनाने की क्रिया मे निपुण हो जायँ श्रीर घर का इन्तजाम श्रच्छा हो जाय तो वचत के साथ परिवार अधिक सुखी रहेगा। शादी इत्यादि उत्सवी पर ढेर का ढेर भोजन वर्बाद होता है। इंस प्रकार कई एक परिवारों में लापरवाही तथा दुरे इन्तजाम के कारण बहुत सी चोजें बरबाद हो जाती हैं। कई एक चोजे ऐसी होती हैं, जैसे शीशा, घड़ी इत्यादि जो कि वहुत सम्हाल कर यथास्थान रखी जानी चाहिए। इन चीजो की उन घरों में, जहां ठीक इन्तजाम नहीं है, बहुत तोंड़-फोड़ रहती है। इसी प्रकार कपड़ों का किस्सा है। श्रगर कपड़े सम्भाल कर हिफाजत के साथ रखे जायें तो वही कपड़े जो नाकामियान सममकर फेक दिये जाते हैं, छः महीने साल भर त्रोर चले। फटे-पुराने कपड़े यहां तक कि कूड़े ककेंट की भी कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य होती है। फटे-पुराने चीथड़ो से काराज बन जाता है, कूड़े की खाद बन जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह अपनी वस्तुओं की पूर्ण उपयोगिता दासिल करे । इसके लिए सबसे पहले शिचा की विशेष आवश्यकता है। शिचा इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे लोगों मे मितव्ययिता फैले श्रौर उन्हें बरबादी के भयानक परिमाख की भी जानकारी हो जाय। घरों में वस्तुत्रों की बर्रवादी दूर करने के लिए गाईमध्य-शास्त्र की शिचा की विशेष आव-श्यकता है। प्रत्येक गृहिग्गो को इस शास्त्र में निपुगा होना चादिए। उसको जानना चाहिए कि परिवार में कितने और कैसे सामान

की आवश्यकता है और उस सामान से अधिकतम तृप्ति किस प्रकार हासिल की जा सकती है। इससे घरों में बहुत सी वस्तुओं की बचत होगी और परिवार का रहन-सहन भी पहले से अच्छा हो जायगा।

### उपली जलाने से हानि

खेती के लिए खाद बहुत आवश्यक है। गोबर की बहुत अच्छी खाद बनती है। लेकिन भारत के किसान इतने रारीय हैं कि वे गोवर को खेनों में डालते के बदले उनके उपने बनाकर ईंघन का काम चताते हैं। इसने खेरी को बहुत नुक्तसान पहुँचता है। एक कृषि-शास्त्र-विशेषज्ञ का अनुमान है कि अगर सव गोवर का खाद के लिए प्रयोग किया जाय तो भारत की एक चौथाई उपज और बढ़ जाए। सब गांवर को खाद के लिये वचाने का उत्तम उपाय यह है कि किसानों के लिए ईंघन का कुछ इन्तजाम किया जाय। यह इस तरह हो सकता है कि गावों के नजदीक कुछ जमीन जङ्गलात के लिए छोड़ दी जाय। उसमें ववूल के वृत्त लगाये जायँ और किसानों को वहां से विला मूल्य लकड़ियाँ लाने की इजाजत दी जाय। इन जड़ालों से श्रीर भी कई फायने होगे। एक तो उनमे बारिस बढ़ेगी और जंगल के माल से बहुत सी श्रीर चीजें भो बनने लगेंगी। इसमे बहुत से लोगों को रोजी भी मिलेगी और राष्ट्रीय आय भी बदेगी।

#### स्वास्थ्य की वरवादी

इसके बाद स्वास्थ्य की वरबादी पर विचार करना चाहिए।

ऐसे संकासक रोगो से जो सरकार श्रीर जनता के प्रयतों से रोके जा सकते हैं, प्रति वर्ष भारत में लाखों श्रादमी मर जाते हैं। यिद स्वास्थरता-सम्बन्धी ज्ञान का प्रचार हो श्रीर भारतवासी श्रपना रहन-सहन स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के श्रतुसार करने लगें तो वीमारी बहुत कम हो जाय श्रीर मृत्यु-संख्या भी कम हो जाय। भारतवर्ष में वश्रों की मृत्यु-संख्या भी बहुत श्रावक्ष है। वश्रों की मौन कम करने के लिए पहले यह श्रावक्षिक है। वश्रों की मौन कम करने के लिए पहले यह श्रावक्ष स्थक है कि बाल-विश्वाह बन्द कर दिया जाय। माताश्रों को खिल शिक्षा दी जाय जिसमें वे सन्तान-रक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सके। कारखानों के नियम इस प्रकार के बनाये जाय जिस प्रकार माताश्रों को श्रावे वश्रों की परविराश इत्यादि का जिस श्रवसर मिले। रहन-सहन का दर्जा वास्तिवक बनाने की कोशिश की जानी चाहिये। चिकित्सा इत्यादि का भी उच्चित इन्तजाम होना चाहिये।

#### द्रव्य का अपन्यय

्रहच्य का भी चहुत श्रपच्यय होता है। मादक वस्तुश्रों के खपयोग के सम्बन्ध मे पहले विचार किया जा चुका है। कुछ लोग जुआ खेलकर श्रपने द्रच्य का श्रपच्यय करते हैं। जुआ खेलके से किसी पदार्थ की उत्पत्ति तो होती ही नहीं। उससे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता। हां, उससे सैकड़ों परिवार बरवाद श्रवश्य हो जाते हैं। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह जुआ कभी न खेले। सरकार का भी यह कर्तव्य है कि

ज़ुआ खेलनेवालों को डचित दंड देकर इस व्यसन से जनता कों बचाने। कुछ लोग मुक़दमेवाजों में आपने द्रव्य को नष्ट कर देते हैं। जरा-जरा सी बातों के लिये अदालतों की शरण लेकर ने अपना द्रव्य बरबाद कर देते हैं। हजारों कुटुम्ब इस मुक़दमेवाजी से बरबाद हो चुके हैं। हम लोगों को चाहिये कि जहां तक हो सके स्थानीय पंचायतो या पंचों द्वारा अपना फगड़ा तै कराने का पूर्ण प्रयक्ष करें।

कुछ लोग किए मुख के लिए बहुत सा रुपया खर्च कर देते हैं, चाहे परिमाण में उससे हानि ही क्यों न हो। विलास्तिता की वस्तुओं में जितना रुपया खर्च होता है उसका एक बड़ा हिस्सा वर्बाद होता है। मान लीजिये, किसी वारात में खूब आतिशवाजियां हुई, बहुत बढ़िया भोज दिया गया। इससे खर्च करनेवाले को चिएक सन्तोष अवश्य प्राप्त हुआ। लेकिन अगर समाज की हिट से देखिये तो कितनी बरबादी हुई। वही अम और वही पूँजी अगर आतशवाजियां, शराब इत्यादि बनाने के बदले अन्न पैदा करने और वस्न बनाने में लगायी जाती तो बहुत से लोगों की प्राण-रच्चा होती। कहां चिएक सुख, कहां प्राण-रच्चा। समाज का जो अम और पूँजी खर्च होता है उससे समाज को पूरी उपयोगिता मिलनी चाहिये। अगर न मिले तो समाज की हिट से उस हद तक उस अम और पूँजी की वरवादी हुई।

सरकार भी कभी-कभी द्रव्य का अपव्यय करती है। बहुत

से सरकारो विभागों में इतना श्रिधिक द्रव्य व्यय किया जाता है कि उससे जनता की बहुत हानि होती है। लड़ाई के श्रवसरों पर देश के प्राणियों तथा द्रव्य की बहुत बर्बादी होती है। सरकार की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे जनता का श्रिधिकतम लाम श्रीर सुख हो।

जितने प्रकार की वर्वादियाँ इस श्रध्याय में वतलाई गई हैं श्रगर इन वर्वादियों में से एक चौथाई भी वचाई जा सकें तो भारतवर्ष में कम से कम पेटभर श्रच्छा श्रन्न श्रौर पहिनने को श्रच्छे वस्त्र श्रीर रहने को श्रच्छा मकान सबको प्राप्त हो जाय।



# सोलहवां अध्याय

### ॰ भविष्य का उपभोग श्रौर बचत

ि अले अध्याय में वर्तमान आवश्यकताएं तथा उनकी तृप्ति की विवेचना की गई है। इस अध्याय में भविष्य की आवश्यक-ताएँ तथा उनकी तृप्ति का वर्णन किया जाता है।

श्रव प्रश्त यह होता है कि उपमोक्ता अपने मिन्डय को किस प्रकार से श्रव्छा श्रीर सन्नेपदायक बना सकता है? एक उपाय यह है कि वह श्रपनी श्रामद्नी का कुछ भाग वर्तमान श्रावरय-कताशों पर खर्च न करके भनिष्य की श्रावरयकताश्रों के लिए बचा कर रखे। इस बचत श्रीर उससे प्राप्त होनेवाली श्रामद्नी से वह श्रपने भनिष्य को सुरित्तत बना सकता है। लेकिन कोई उप-मोक्ता तब तक भनिष्य के लिए कुछ भी न बचावेगा जब तक उसको इस बात का पूर्ण निश्चय न हो जाय कि भनिष्य में उसको उस बचत से श्रिधिक नहीं तो कम से कम उतनी तृप्ति मिलेगी जितनी उसको उस द्रव्य के इस समय खर्च करने से मिलती है। इसलिए पहले यह जान लेना चाहिये कि बचत से श्रीर उसको पूँजी रूप में परिणित करने से क्या क्या लाम होते हैं।

भविष्य को पूर्णतया कोई नहीं जान सकता । एक मनुष्य

जो इस समय बहुत सम्पन्न है, इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि उसके दिन भविष्य में ऐसे ही रहेगे। कितने ही कारण इस प्रकार अवानक उपिश्वत हो जाते हैं कि लखपित व्यक्ति भी रोटी को मुँहताज हो जाता है। इसिलए प्रत्येक व्यक्ति हो सकने वाली दुर्वटनाओं से अपने को सुरित्तत रखना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब वह अपनी आमदनी का कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं की तृति में ख़र्च न करके भविष्य के लिए बचा रखे।

मनुष्य जा एक तरह के रहन-सहन का श्रभ्यस्त हो जाता है तो वह रहन-सहन को बनाए रखने की कोशिश करता है। कम से कम वह उस रहन-सहन को नीचे गिरा देना पसन्द नहीं करता। काम करने की उम्मेद उसको चुढ़ापे अथवा वीमारी की अवस्था में नहीं होती। ऐमं मौकों में अपने रहन-सहन को बनाये रखने के जिए उसको अपनी आमदनी का कुछ भाग बचाने की आवश्यकता होती है।

कुछ व्यक्ति अपने को समाज के व्यक्तियों से ऊँचा उठाने की राग्ज से, समाज तथा उसके ऊपर हुकूमत रखने के लिए धन सिद्धित करते हैं। सिद्धित पूँजी से कुछ लोगों को एक विशेष पृकार का आनन्द और सन्तोष प्राप्त होता है।

वचत से मनुष्य श्रपनी तथा श्रपने सन्तान की शारीरिक तथा मानसिक शिक्तयों का विकाश कर सकता है। श्रगर कोई व्यक्ति अपने लड़के को इिज्ञिनियर बनाने के लिए उस पर अपनी आमदनी का कुछ अंश ख़र्च करे तो वह एक प्रकार से पूँजी सिक्चित करता है। अपनी बचत को वैंक में रखने के बजाय वह उसको अपने लड़के पर खर्च करता है, ताकि उसका लड़का उस पूँजी से प्राप्त हुए ज्ञान और योग्यता से भविष्य में स्वयं लाभ उठावे और बुढ़ापे में उसकी मदद भी करे।

यह तो मानी हुई बात है कि बिना बचत के पूँजी संचित हो नहीं सकती । श्रीर श्राजकल के युग में बिना पूंजी के उत्पत्ति नहीं हो सकती । श्रगर मनुष्य बचाना छोड़ दें श्रीर जन-सख्या इसी हिसाब से बढ़ती जाय, तो एक समय ऐसा श्राजायगा जब देश मे पूँजी बहुत कम हो जायगी श्रीर पदार्थी की उत्पत्ति की वृद्धि कक जायगी । इससे उपभोग श्रीर रहन-सहन में क्या श्रसर पड़ेगा इसको बताने की श्रावश्यकता नहीं है।

इन सब बातों के श्रतावा मनुष्य श्रपनी सन्तान के वास्ते छुछ धन, दौतत छोड़ जाने की इच्छा से, तीर्थ-यात्रा करने के तिहाज से, दान-पुण्य इत्यादि के तिये भी धन बचाते हैं।

श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मनुष्य को श्रपनी श्रामदनी में से कितना हिस्सा भविष्य के उपयोग के लिए बचाना चाहिये।

छठे अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि अगर कोई मनुष्य अपने द्रव्य से अधिकतम तृप्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसको विविध पदार्थों में इस प्रकार व्यय करना चाहिये,

जिससे प्रत्येक पदार्थ पर खर्च हुए अन्तिम रुपये की उपयोगिता लगभग वराबर हो। उस अध्याय में सुगमता के लिए केवल वर्तमान श्रावश्यकतात्रो पर विचार किया गया था। लेकिन इन्य केवल वर्तमान आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए ही नहीं, परन्तु भविष्य की आवश्यकताओं की तृति के काम में भी आता है। द्रव्य के उपयोग में वर्तमान उपभोग तथा भविष्य उपभोग होनों सिमिलित है। बुद्धिमान मनुष्य अपनी आमदनी को वर्तमान श्रीर भविष्य के उपभोग में इस प्रकार विभाजित करेगा जिस तरह उन पर खर्च हुए अन्तिम रुग्ये की उग्योगिता करीव करीव वरा-वर हो। लेकिन भविष्य के उपभोग की सीमान्तिक उपयेशिता का श्रन्दाज लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए दो बातों का ख्याल अवश्य रखना पड़ता है। पहले तो भविष्य विलक्कल श्रिनिश्चित है। मनुष्य यह नहीं जानता कि वह भविष्य के लिए बचाये हुए द्रव्य का उपभोग कर सकेगा या नहीं। सम्भव है कि वह उस उपभोग के लिए जीवित ही न रहे। दूसरी वात यह है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार तथा समय श्रौर परिस्थिति में बदलाव होने से वर्तमान श्रौर भविष्य के सुखे सन्तोष मे बहुत फरक पड़ जाता है। एक मनुष्य जो कि अपने भविष्य को देख संकता है वर्तमान उपभोग की तथा थोड़े समय वाद होने वाले उपभाग की उपयोगिता करीव करीव वरावर सममेगा। परन्तु एक दूसरा मनुष्य जिसको दूर दृष्टि नहीं हो, जो ऋधीर श्रौर श्रसयमी हो, उसको भविष्य के उपमोग की

खपयोगिता वर्तमान खपभोग की उपयोगिता से बहुत कम होगी। वह अपनी आमदनी को वर्तमान आवश्यकन ताओं की तृप्ति में ही खुर्च कर देगा। इसके आलावा एक ही मनुष्य भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में वर्तमान और भिन्नष्य की उपयोगिताओं को भिन्न २ परिमाण में मापेगा। किसी समय वह इतना लोलु । होगा कि भिन्नष्य के उपभोग की खपयोगिता को तुष्छ समभेगा और दूसरे समय जन उपयोगिता को तुष्छ समभेगा और दूसरे समय जन उपयोगिता को विन्ता ज्याप्त कर रही हो उस समय वह वर्तमान उपभोग के वजाय भविष्य के उपभोग को अधिक महत्व देगा।

ऐसी अवस्था में एक श्रोसत मनुष्य वर्तमान श्रोर भविष्य के उपभोग की उपयोगिता को बराबर नहीं सममता। वह एक रुपये की वर्तमान उपयोगिता को भविष्य के एक रुपये की उपयोगिता से अधिक सममता है। इसिलए जब तक उसको यह निश्चय न हो कि एक रुपये की वर्तमान उपयोगिता श्रोर भविष्य उपयोगिता बराबर होगी, तब तक वह उस रुपये को वर्तमान श्रावश्यकताओं की तृप्ति में हो खर्च करेगा। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह वर्तमान सुख को भविष्य के सुख से अधिक पसन्द करता है। इसिजिए एक रुपये को एक साज के बाद की उपयोगिता उसको इस वक्त शायद पन्द्रह आने की वर्तमान उपयोगिता के बराबर मालूम होती है। इस प्रकार से मनुष्य भावी मृत्य निश्चय करता है। भावी उपयोगिता पर कुछ बट्टा लगाया

जाता है । उपभाग भविष्य मे जितना अविक स्थिगित किया जायेगा उतनी ही उसकी उपयोगिता वर्तमान काल मे कम मालूम पड़ेगी और वट्टा बढ़ जायगा। इस बट्टे की दर भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न समय में अलग अलग होगी। मामूली तौर पर हम इस बट्टे की दर को माप सकते हैं। इसके लिए हमको दो बातें माननो पड़ेगी। पहले तो यह कि मनुष्य की आर्थिक अवस्था भविष्य में बैसी ही रहेगी और दूसरी यह कि द्रव्य से भविष्य में खरी हैं गये पढार्थों की उपयोगिता से उसको समान दृप्ति प्राप्त होगी। इन दोनो बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई मनुष्य इस साल ५०) ६० इस खयाल से बचाये कि उसको एक साल बाद ५६) ६० मिले, तो वह भविष्य की उपयोगिता पर १२ प्रतिशत प्रति वर्ष बट्टा लगाता है।

जिस दर से मनुष्य भविष्य की उपयोगिता पर बट्टा लगाते हैं उससे उनकी भविष्य के लिए घन बचाने की इच्छा तो मालूम होती है। परन्तु इसके साथ ही साथ उससे मनुष्य के उन वस्तुष्ठी के खरीदने की इच्छा भी मालूम होती है जिनसे धीरे घीरे बहुत समय तक तृप्ति मिलती है। जो मनुष्य धेर्य-हीन छौर जल्दबाज होता है वह ऐसी वस्तुष्ठों में खर्च करना है जिनसे शीघ ही अतिशय तृप्ति प्राप्त हो जातां है। ऐसा मनुष्य चटकीली, भड़-कीली छौर शीघ नाशवान पदार्थों को छावक पसन्द करता है । ५०) रू० में साइकिल खरीदने के बदले वह ५०) रू०

की एक पार्टी के ख़र्च को अधिक पसन्द करेगा। ऐसे मनुष्यों के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये लोग भविष्य के उपभोग का मूल्य बहुत कम सममते हैं।

प्रत्येक मनुष्य को भविष्य को दुर्घटनाओं के लिए सदा अपने को तैयार रखना चाहिये। न मालूम कब दुरे दिन आंजायें। यहां तक कि अगर मनुष्य को यह निश्चय हो कि भविष्य में उसको बचत से कम तृश्वि मिलेगी, तब भी उसको कुछ न कुछ भविष्य के लिए अवश्य बचाना चाहिये। यह बचत गढ़ा खोद कर दबा नहीं देनी चाहिये और न उसके आभूपण बनवा लेना चाहिये, बिक ऐमं व्यवसायों में लगानी चाहिये जिससे कुछ और आमदनी हो। पूंजी लगाने का सवाल उतना ही मुश्किल है, जितना पूंजी बचाना।

श्रपनी वचत के सुरिच्चत रखने का सबसे सरता तरीका यह है

कि वह डाकघर या किसी विश्वसनीय वैक के सेविंग वैक के हिसाब

में जमा कर जाय। इससे कुछ सुद्र मी मिल जाता है और श्राव
श्यकतानुसार रुपया श्रासानी से वापस भी मिल जाता है। जहां

तक होसके वचत ऐसे व्यवसायों में लगानी चाहिये जिनमें मूलधन

सुरिच्चत रहे, श्रामदनी निश्चित हो और श्रच्छी हो और जकरत पड़ने

पर शीघ्र ही व्यवसाय से पूजी वापिस मिलने की सहूलियत हो

जैसे सरकारो श्राप-पत्र स्टाक श्रथवा शेयर इत्यादि इस तरह के

होने चाहिए जो बाजार में शीघ्र श्रच्छी की मत पर बेचे जा सके।

जमीन खरीदना या मकान बनवाना भी बचत का एक

श्रामद्ती भी श्रच्छी होती है। सम से बड़ी बात यह है कि जन-संख्या की बृद्धि से साधारणतः जमीन की कीमत बढ़ती रहती है।

वृद्धावस्था के समय तथा अपने आश्रितों की सहायता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जहां तक हो सके अपने जीवन का बीमा भी करा लेना चाहिये। इसकी किश्न समय पर चुकाने के जिए अपने ख़र्च से बचत भी वरावर होती जायगी और इस बचन का उपभोग भी जीवत रीति से होगा। बीमा की अविव समाप्त होने पर बृद्धावस्था में बीमा कराने वाजों का अथवा बीच में सृत्यु हो जाने पर आश्रितों को बीमा की निर्धारित रक्तम मिल जायगी, जिससे उनका एक बड़ा आर्थिक संकट दूर हो जायगा।

भारतवर्ष के अधिकांश निवासी अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर सकते हैं, उनसे बचत की क्या उम्मेद की जा सकती है। पश्चिमी अर्थशास्त्रज्ञों का खयाल है कि भारतवर्ष में बहुत सा धन गड़ा हुआ है। शायद प्राचीन काल में यह बात सचरही हो। परतु अब इस प्रकार के धन का परिणाम बहुत अधिक नहीं है। हां, आभूषणों के रूप में बचत का बहुत सा रुपया अवश्य लगा हुआ है इस धन का उचित उपयोग होना बहुत आवश्यक है। जब भारत में प्रति मनुष्य इतनी कम आमदनी है जिससे मनुष्य का निर्वाहमात्र मुश्किल से हो पाता है तो यह बचत

श्रौर पूँ जी किस तरह से बढ़ सकती है। पूँ जी बढ़ाने का एक मात्र वही उपाय है कि प्रति मनुष्य श्रामदनी में बृद्धि हो। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि देश में वस्तुश्रों की उत्पत्ति बढ़ाई जाय श्रौर श्राय का वितरण इस मांति हो जिससे सब को उचित हिस्सा मिले।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे अन्न श्रौर वस्त्र का कष्ट नहीं है अपनी श्रामदनी के कम से कम दसवें हिस्से की प्रति वर्ष वचत करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिये। इस वचत के कारण वह संकट के समय कर्जदार होने से वच जायगा श्रौर वह हमेशा सुखी रहेगा।



### सत्रहवां अध्याय

#### सहकारी उपभोग-समितियां

श्राजकत सब लोग उरभोग की श्रधिकांश वस्तुश्रों को मोल लेते हैं। उपभोक्ता इन वस्तुओं को एकदम उन वस्तुओं के उत्पा-दुकों से नही खरीदता है। वह इन वस्तुत्रों को व्यापारियो से, दूकानदारों से, फेरीवालों से खरीदना है। इसका परिगाम यह होता है कि उसको वस्तुष श्रिधिक कीमत पर मिलती हैं; क्योंकि ख्लादकों श्रीर उरमोक्तात्रों के वीच में जितने भी दलाल होते हैं, ने कुळ न कुळ मुनाफा अवश्य लेते हैं. श्रीर यह सब मुनाफा उस षस्तुकी कीमत के रूप में उपभोक्ताओं को देना पड़ता है। इससे उपभाक्तात्रों की हानि होती है। जितना रुपया उनको दलालों को देना पड़ता है, उतना रुपया यदि वे वचाकर अपने उत्पर खर्च कर सके तो उनका रहन-सहन सुधर सकता है। इन दलालों की वजह से उपभोक्ता लोग उत्पादकों से बिलकुल श्रलग से हो गये हैं। उनसे कुछ सीधा सम्बन्ध नही रह गया है। उत्पादक बहुघा उपभोक्ताश्रों की श्रावश्यकताश्रों को श्रच्छी तरह नहीं जानता और कभी कभी वह वाजार की ऐसी वस्तुओं से भर देता है जिनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। इससे बहुत बर्बादी भी होतो है।

आजकल चीजों में वहुत मिलावट रहती है । असली चीज पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है । खासकर भू ठे विज्ञापनों द्वारा बहुत से लोग ठगे जाते हैं । उपभोक्ता एक वस्तु जो कुछ समम कर खरीदता है, वह वस्तु उपभाग करने पर दूसरी ही माल्म दंती है । इन सब बातों से उपभोक्ता को बहुत नुक्रसान उठाना पड़ता है और उसके रहन-सहन पर भी बुरा असर पड़ता है ।

उपर्युक्त अधिकांश बुराइयां सहकारी-उपभाग समितियों द्वारा दूर की जा सकती हैं। बहुत से उपभोत्ता—जिनमें कुछ साद्दरय हो, अर्थात् एक शहर के हो, एक गांव के हों, अर्थवा एक ऐशे के हों, इत्यादि—आपस से एकता करके अपनी एक सहयोग-समिति बना लेते हैं। समिति के सदस्य कुछ पूँजी जमा करके एक कोष बना लेते हैं। इस पूँजी से वे अपनी साख बढ़ा लेते हैं अपने उन कामों को करने में समर्थ हो जाते हैं जिनको एक अर्कता आदमी कभी भी नहीं कर सकता।

्र्यादि प्रत्येक कार्य में बड़ी सहायता मिलती है। इस अध्याय में हम केवल इस बात पर विचार करते हैं कि एकता और सहका-रिता का उपभाग और रहन-सहन पर क्या असर पड़ता है।

ज्ञव छुछ उपभोक्ता लोग त्रापस मे मिलकर एक सहकारी-

उपभोग-सिमिति बना लेते हैं तो वे लोग इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि वे अपने उपभोग की सभी वस्तुएं इस सिमिति के द्वारा ही खरीदेगे। इससे उनको बहुत से लाम होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया जाता है।

लाभ पर विचार करने के पहले यह वतला देना श्रावश्यक है कि ये सहकारी-उनभाग-समितियां किस प्रकार उनभाकात्रों की श्रावश्यकनात्रों को पूरा करतों हैं। जब समिति स्थानित हो जाती है तो उसके सदस्य श्रापस में किसी योग्य पढ़े-लिखे सदस्य को श्राना मन्त्री निर्वाचित करते हैं। समिति द्वारा एक सभापित, खनाब्बी श्रीर थोड़े से सज्जालक भो चुने जाते हैं। ये सब लोग मिलकर समिति का काम चलाते हैं।

इस सिमित का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं से अपने को परिचित रखें और उन आवश्यकताओं को तृप्त करने की विविध वस्तुएं सीधे उत्पादकों से सस्ते दाम पर प्राप्त करके उपभोक्ताओं को पहुँ वाते। चूंकि सिमिति के पास सदस्यों से शेयर के रूप में ली हुई पूँजी का एक स्थाई कोप रहता है और इसके बल से इसको साख बढ़ो रहती है, और चूँकि सिमिति प्रत्येक वस्तु को अधिक परिमाण में खरीदती हैं, इसलिए वह विविध वस्तुओं को कम कामत पर ख़रीद सकती है। सिमिति सीधे उत्पादकों अथवा ऐसे बड़ें बड़ें ज्यापारियों से माल ख़रीद सकती है। इससे जो मुनाफा दलालों के पास जाता वह सिमिति के पास आ

जाता है; वस्तुत: वह उस्भाक्ताओं के पास ही रह जाता है।

चूँ कि समिति के कार्यकर्ता योग्य व्यक्ति ही चुने जाते हैं इसिलिये ये लोग इस बात को जानने में अधिक समर्थ होते हैं कि कौनसी वस्तु कहाँ अच्छी और सस्ती मिल सकती है। साधारण मनुष्यों से इन लोगों को वस्तु की अधिक पहचान होती है। इसिलिए इन लोगों के द्वारा खरीदने पर मिलावट की वस्तुओं के धोखे मे आने की सम्भावना बहुत कम रहती है।

यह समिति दो तरीकों से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। पहिला तरीका यह है कि समिति किसी काल विशेष के लिए लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं की सूची बनाती है, और फिर उन वस्तुओं को मँगाकर उन लोगों में बाँट देती है। दूसरा तरीका यह है कि समिति लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विविध वस्तुएं गोदाम में इन्द्रा कर लेती है। जिस किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हो, वह इस दूकान से ख़रीद लेता है।

पहला तरीका उन स्थानों मे द्राधिक उपयोगी होता है जहां के लोगों की त्रावश्यकताएँ कम हों त्रीर एक सी हों, त्रीर जहाँ एक स्थायी दूकान रखने से कुछ फायदा न हो । देहात के लोग बहुधा अपनी आवश्यकता की बस्तुओं को स्वयं तैयार कर लेते हैं। उन लोगों की आवश्यकताएं भी करीब २ एक सी होती हैं। वहां विविध वस्तुओं की मांग भी हमेशा इतनी नहीं रहती है कि कोई सहकारी दूकान सालभर लामपूर्वक चल सके ।

इसिलए ऐसे स्थानों में पहला तरीका ही श्रधिक उपयागी मालूम होता है।

दूसरा तरीका शहर के लिए श्रिविक उपयोगी होता है। शहर में लोग इधर-उबर फैले रहते हैं, उनकी श्रावश्यकताएं भी भिन्न भिन्न श्रीर श्रिविक होती हैं। इसलिए यहाँ पर सहकारी दुकान खोलना ही ठीक माल्म देता है। इसके श्रालावा शहर के लोगों का मिजाज इस तरह का होता है कि श्रागर समिति वार-वार उनसे उनकी श्रावश्यकता की वस्तुश्रों के वार में पूछे तो वे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए श्राच्छा यही है कि उन लोगों की रुचि श्रीर श्रावश्यकता श्रों के योग्य वस्तुश्रों की दुकान स्थापित कर दी जाय।

सहकारी-उपभोग सिमिति की साख बहुत बड़ी होती है, इस-लिए किसी समय अगर सिमिति के पास धन की कमी भी पड़ जाय, तो बह बस्तुओं को उबार भी खरीद सकती है। इसके अलावा वह सहकारी बैंक महाजनों से, अथवा अन्य वैकों से आसानी से कम सुर पर रुपया उधार ले सकती है। इससे सिमिति का कार्य धन के बिना रुकनं नहीं पाता।

उपमोक्ताश्रो को उपमोग-समिति से बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहले उनके समय की बचत होती है। श्रगर समिति की दुकान न हो, तो प्रत्येक उपभोक्ता को बाजार जाकर श्रपनी श्रावश्यकताश्रो की वस्तु के लिए इधर-उथर भटकना पड़े। समिति के द्वारा उनके। घर बैठे ही सब वस्तुएं मिल सकती हैं। वाजार में जाकर एक साधारण सनुष्य बहुधा धेखा खा जाता है। वह असली और मिलावट के माल की ठीक पहचान नहीं कर सकता । उसके किसी वस्तु की बाजार दर ठीक ठीक मालूम नहीं होती । कभी-कभी दुकानदारों के बहकाने में आकर या विज्ञापनों से धोखा खाकर वह ऐसी वस्तुओं के खरीद लेता है जिनकी उसको आवश्यकता नहीं होती । समिति के द्वारा खरीदने से वह इन धोखों से बचा रहता है। इसके अलावा साधारण उपभोक्ता बहुधा कम परिमाण में किसी वस्तु को खरी-दता है। इसलिए वह छ'टे-छोटे दुकानदारों या फेरीवालों से ख्रीदता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसके। अधिक कीमत देनो पड़ती है। समिति के द्वारा खरीदने से उसके। कीमत कम देनी पड़ती है। धगर समिति उतनी ही क्रीमत ले तो भी वह मुनाफा जो समिति के। मिलता है, वह वास्तव में अन्त में उनमोक्ताओं को ही मिलता है।

भारतवर्ष में इन सहकारी-उपभोग-समितियों की बहुत ही कभी है। सारे भारतवर्ष में, देहात और शहरों में दस-बारह हजार से अधिक ऐसी समितियां नहीं हैं। इन समितियों के पास पूँजी भी बहुत कम है। जो कुछ समितियां हैं भी, उनका काम भी बहुत ढीला चल रहा है। इसका एक खास कारण यह है कि यहाँ के अधिकांश लोगों में अभी ऐसी जागृति नहीं हुई है जिससे ये लोग सहकारिता तथा एकता का महत्व पूर्ण रूप से समक सकें। उनके। अभी इस बात

का विश्वास नहीं हुआ है कि यह समिति उनकी है, उनके ही लिए है, और इसलिए समिति का नफा-नुक्मान उनका ही नफा नुक्मान है। वहुत से लोगों का यह ख्याल है कि यह समिति सरकारी है, इसलिए अगर समिति के प्रति सचा व्यवहार न भी रखें तो उनका कुछ भी न विगड़ेगा। जो कुछ नुक्मान होगा वह सरकार का होगा। ऐसे विचारों के प्रभाव से वे लोग समिति के साथ दगा करते हैं और अपने पैगों में खुद कुन्हाडी मारते हैं।

भारत में सहकारी सिमितियों से लाभ होने की तभी मण्भा-वना हो सकती है, जब भारतवासियों में शिला इत्यादि के प्रभाव से जागृति और उत्साह उत्पन्न हो। इसके बिना सिमिति की बुनि-याद कच्ची रहेगी और फल वही होगा जो आजकल देखने में आता है। कोई कार्य सफल तभी हो सकता है जब कार्यकर्ताओं में जोश और उत्माह हो। चाहरी दबाव से जो काम किया जाता है उसमें बहुधा उन्नति कम होती है। भारतवर्ष में ये सिमितियां अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के द्वारा खुलों हैं न कि जनता के उत्साह से। जनता में उत्साह पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी मानसिक तथा आर्थिक स्थित इस प्रकार की चनाने की कोशिश की जाय, जिसमें जनता इन सिमितियों द्वारा होनेवाले अपने लाभ और हानि को स्वयं समक्त सके।

जब इस प्रकार ये समितियां स्थापित हो जायें तो सरकार को चाहिए कि धन से, निरीच्चण से इनकी उन्नति में सहायता करे। उपभोग-समितियों को इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि उनके मैनेजर अथवा मन्त्री इत्यादि सुरिाचित तथा सुयोग्य हों। वस्तुएं बाजार के दर पर श्रीर नक़द बेचने की कोशिश करनी चाहिए। बाजार के दर पर बेचने से यह लाभ होता है कि समिति के पास सुनाफें से एक अच्छा कोष बन जाता है श्रीर समिति की साख श्रीर कार्य-शिक श्रिधक दृढ़ हो जाती है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि नियत समय पर समिति का मूल्य चुका दें, अन्यथा समिति के सख्जालन में गड़बड़ी होने की सम्मा-वना रहती है।



## श्रठारहवां अध्याय

### दान-धर्म

पिछले कई अध्यायों में बतलाया जा चुका है कि मनुष्य के रहन-सहन को ऊँचा करने के लिये सावारणतः यह आवश्यक है कि उसकी आमदनी में बृद्धि हो। इस अध्याय में इस बात का विवेचन किया जाता है कि गरीब लोगों की आमदनों में उचित दान-धमें द्वारा किस प्रकार बृद्धि हो सकती है।

धनी लोग अपने रहन सहन को वास्तिक बना ही सकते हैं। इसलिए उनकी आमरनो बढ़ाने का सवाल यहां पर उप-स्थित ही नहीं होता। यहां उन लोगों की आमदनी और रहन-सहन पर विचार किया जाता है जिनकी आमदनी इतनो नहीं है जिससे वे अपना रहन सहन वास्तिविक बना सके।

ितसी भी मुल्क की राष्ट्रीय-आय किसी एक खास समय पर नियमित होती है। इसिलए अगर रारीको को आमदनी में वृद्धि की जाय, तो उसका अधिकांश भाग किसी न किसी रूप में घनी लोगों से आना चाहिये। अब यह देखना है कि घनी लोग किस किस रूप में गरीको की आमदनी तथा उनके रहन सहन की उन्नति कर सकते हैं, और इसका असर उन पर,

गरी बों पर तथा देश पर कैसा पड़ता है।

कुछ लोंगी का यह खायाल है कि अगर धनी लोगों से धन लेकर राधीबों को किसी भी का में दिया जाय तो उसमें देश की हानि होगी । इन लोगों का कहना है कि अगर किसी साल एक करोड़ रूपया धनी लोगों से लेकर रारोगों को दे दिया जाय तो धनी लोगो की एक करोड़ रुपये से खरीदी जाने वाले वस्तुओं की मांग कम हो जायगी। इस तरह रत्पत्ति कम हो जायगी श्रौर बहुत से गरीव लोग बेगेजगार हो जायँगे। इससे देश की षहुत च्रति होगा। लेकिन ये लोग एक ही पहलू से विचार करते हैं। दूसरी तरक से देखने से मालूम होगा कि यह एक करोड़ रुपया जो गरीयों के पास जायगा वह भी उपभोग घ्यथवा उत्पत्ति की वस्तुत्रों को खरीदने से लर्च किया जायगा । इससे गरीब लोगों की मांग की वृद्धि होगी। हां, इतना अवश्य होगा कि अभीर लोगों की कुछ ऐशो आराम की चोजो के बदले कुछ जीवनीपयांगी वस्तुत्रां की पैरायश वद् जावंगी। इससे देश का अविक ही कल्याण होगा।

ं रारीवों की छामदनी में जिद्ध न करने का दूसरा कारण यह दिया जाता है कि छगर इन लोगों की आमदनी बढ़ा दो जाय तो ये लोग काम से जी चुराने लगेगे छौर इससे उत्पत्ति कम होगी छौर राष्ट्रिय आय भी कम हो जावेगी। इस कारण में कुछ स्टचाई अवश्य है लेकिन यह वात नहीं कि केवल इसी कारण से रारीवों की आमदनी में बुद्धि न की जाय। हां, यह बात आव- श्यक है कि ग्रारीनों की आमदनी इस प्रकार से वढ़ाई जाय, और इस प्रकार के प्रवन्ध किये जायँ कि ग्रारीन लोग आलसी होने के बदले अधिक कार्य-कुशल बनने और अपनी आमदनी अधिक बढ़ाने की कोशिश करें। उन लोगों को इस प्रकार की शिचा देनी चाहिये जिससे ने इस बात को अच्छी तरह से समम जायें कि आमदनी की बृद्धि का सदुपयोग करने से उनको कितना लाम होगा, और उसका दुरपयोग करने से कितना भयद्धर परि-गाम होगा। इसलिए यह बात निश्चित है कि अगर सतर्कता से ग्रारीनों की आमदनी में जिद्धि की जाय तो देश का उपकार ही होगा।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धनी लोगों से जो धन लेकर ग़रीबों को दिया जायगां, उसका अधिकांश उनकी बचत अथवा पूँजी में से आबेगा और ग़रीब लोग इस धन को उप-भोग के पदार्थों में खर्च कर देंगे। इसलिए देशां की पूँजी और उत्पत्ति भी कम होती जायगी। पहले तो इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि ग़रीबों को दिया जाने वाला धन बचत अथवा पूँजी में कमी करके आवेगा। यह बात भी मुमिकन है कि धनी लोग अपने ऐशो-आराम की कुछ वस्तुओं का उपभोग कम करके इस धन का एक हिस्सा ग़रीबों के लिए निकाल लें। दूसरी बात यह है कि यह धन जो ग़रीबों पर ख़र्च किया जावेगा, इससे भी भविष्य में देश के लिए पूँजी बन जायगी। बहुत से ग़रीब लोग कार्य-कुशल बन जायँगे, बहुत से बच्चे और नौजवान लोग जो आवारा फिरा करते हैं वे सुशिचित, साहसी और हृष्ट-पुष्ट बन जायेंगे। क्या ये देश की पूंजी नहीं हैं ? इन सब बातों का कुल पिएगम यह होगा कि जितना धन गरोबों पर इस वक्त खर्च किया जायगा, कुछ सालों में वे इससे कई गुना अविक फल देंगे।

गरीव लोगों की आमदनी कई रूप में बढ़ाई जा सकती है। यह बात आवश्यक नहीं है कि उनको घन के रूप में ही सहायता दी जाय। सरकार बहुत सी वस्तुओं में कर लगा कर अथवा सहायता देकर इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकती है कि धनी लोगों के उपभोग की वस्तुओं का मूल्य छुळ बढ़ जाय और ग्ररीब लोगों के उपभोग की वस्तुतओं का मूल्य घट जाय। इसके अलावा सरकार शिचालय, बाचनालय, श्रीषधालय इत्यादि स्थान स्थान पर स्थापित कर इन लोगों को बिना मूल्य इनका उपयोग करने की आज्ञा देकर देश का भला कर सकती है।

इसी प्रकार सरकार श्रीर पूंजीपित इस प्रकार का कीष स्थापित कर सकते हैं जिससे व वेकार लोग, जो काम करना चाहते हैं श्रीर उनको काम नहीं मिलता तथा अपाहिज लोग भूखों न मरने पावें।

धनी लोग श्रनेक प्रकार से गरीन लोगों का उपकार कर सकते हैं। पहले तो ने गरीनों को धन दे सकते हैं। इसके श्रलावा ने उनकी भोजन, वस्त्र, इत्यादि श्रावश्यक पदार्थों से सहायता कर सकते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में यह रिवाज वहुत प्रचित्तत था। पुत्रोद्यित के समय, विवाह के समय और भी शुभ अवसरों में धनी लोग बाहाणों को, निर्धन लोगों को धन, वस, इत्यादि दान दिया करने थे। जो कोई अच्छा परिष्ठत, कवि, गायक होने थे वे भी उचिन स्प से पुरस्कृत किये जाने थे। भूकंप, दुर्भिच्च इत्यादि कण्टों के प्रवसरों पर अञ्च चस्त्र बांदे जाने थे। ऐसे कण्टों के प्रवसरों पर बहा इत्यादि धार्मिक कर्म किये जाने थे छोर बहुन सा धन लोगों में बांटा जाना था।

श्राजकल उस प्रथा का लोप मा हो गया है। किसी किसो धार्मिक स्थान या वीर्थ में सदावर्त का नाम सुनाई पड़ता है। श्राजकल के धनी लोग ऐसी वातो पर घट्टत कम विश्वास करते हैं। जो लोग गरीच लोगों का धन ले लेकर धनी घनते हैं उनमें क्या यह उम्मेद की जा सकती है कि वे गरीकों को धन वापिस कर देंगे। श्रागर ऐसा हो होता तो वे उनसे धन लेते ही क्यो। हां, इस धन से ये लोग श्रालीशान भोज देते हैं, मोटरकार खरीदते हैं श्रीर गुल-छरें उड़ाते हैं।

यहां पर यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि धनी लोग अपने धन को जिना कुछ मोचे-सममें गगीव लोगों में बांट दें। इस तरह बांटने से अनिष्ट होने की आशद्भा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अगर जिना किसी अन्छे इन्तजाम और निरीच्या के गरीज लोगों को धन दे दिया जाय तो सम्भव है कि लोग अपना समय आलस्य में जितावें। भारनवर्ष में

भिखारियों की संख्या बहुत ही अधिक है। इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कार्य करके अपना निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन इनकी मांगने की आदत ऐसी ख़राब पड़ गई. है कि ये लोग एक-दो दिन भूखे तक पड़े रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। इसका कारण यह है कि इन लोगों का बिना कुछ सोचे-विचारे भिक्ता दे दी जाती है और इसका भयद्धर परिणाम होता है। किसी प्रकार की भी सहायता करनी हो तो वह स्थान, काल, पात्र के देख पर करनी चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में भी भगवान ने कहा है कि डचित स्थान में, उचित समय में तथा सत्पात्र व्यक्ति के लिए जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक कहलाता है। इसके विपरीत अनुचित स्थान मे, अनुचित समय में, अपात्र व्यक्तियों के। जो दान दिया जाता है वह तामस-दान कहलाता है।

सहायता इस प्रकार से दी जानी चाहिये कि उसका परिणाम शुभ हो । अगर अकाल के समय अथवा और किसी कब्द के समय जमीदार लोग लगान मुआफ कर दे या कम कर दें तो यह उचित काल की सहायता होगी। इसी तरह यदि कोई धनी मनुष्य ऐसे स्थान में, जहां पानी की बंहुत कमी है एक कुआं खुदवा दे, तो वह बहुत अधिक उपकार करेगा बनिस्वत इसके कि वह एक नदी के किनारे कुआं खुदवाये। इसी प्रकार दान या सहायता देते समय इस बात का विचार कर लेना चाहिये कि दान यास हायता कैसे मनुष्य को दी जा रही है।

धनी लोगों को चाहिये कि वे इस प्रकार के कास-धन्धों का श्रायोजन करे, जिनसे देश का श्रधिकतम कल्याण हो । यह बात तो मानी हुई है कि द्रव्य देकर ग़रीयों को सहायता करने से देश का अधिक कल्याण नहीं हो सकता है । इसलिए इन लोगों को द्रव्य न देकर उस द्रव्य से इस प्रकार के काम करने चाहिये जिसके श्रन्त में (भीतर ही भीतर) गरीव लोगों की सहायता हो जाय। श्रगर स्थान-स्थान पर इस प्रकार की पाठशालाएं खोल दी जायँ जहां कि गरीब लोगो के बचे नि:शुल्क पढ़ सके तो इसका परिगाम यह होगा कि भविष्य की जनता सुशिचित श्रीर कार्य-कुशल होगी। इसी प्रकार धनी लोगो को चाहिये कि जगह-जगह पुस्तकालय खुलवा दे। जिस जगह पानी की कभी हो वहां कुवे खुदवाये श्रथवा प्याक का इन्तजाम कर दे। मुसािकरो के लिए धर्मशालाएं वनवा दे। इसी प्रकार के कितने ही ऐसे कार्य हैं जिनमे रुपया खर्च करने का अन्त मे वही परिणाम होता हैं; जो गरोवो को धन देकर सहायता करने से हो सकता है। विलक कभी कभी उससे भी श्रव्हा परिगाम होता है।

इस तरह जो धन धनी लोगों के पास से गरीव लोगों के पास पहुँचेगा उसका कुल परिग्णाम यह होगा कि राष्ट्रीय-आय में वृद्धि हो जायगी । धनी लोग इस धन के आधि-कांश भाग को विलासिता तथा आराम की वस्तुओं के खरीदने में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब यह धन शिचा, स्वास्थ्य इत्यादि के रूप में गरीव जनता के पास पहुँचता है तो यह निश्चय है कि भविष्य की जनता इस अवस्था में पहुँच जायगी कि वह अपनी टांगों पर खुद खड़ी हो सकेगी, और देश में सुख, शान्ति और समृद्धि का विकाश होने लगेगा। देश के उत्थान के लिये प्रत्येक धनी व्यक्ति को चाहिये कि वह अपनी आमदनी का कम से कम दसवाँ भाग दान देने के लिये अलग रखता जाय और उचित समय पर उसका उचित रीति से उप-योग करे। इससे देश को बहुत लाभ होगा।



#### उन्नीसवां अध्याय

#### सदुपभोग श्रौर दुख्पभोग

इस अध्याय मे यह बनलाने का प्रयन्न किया जाना है कि बस्तुओं का सद्धाभोग और दुरुषभोग किम प्रकार होता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है किसी वस्तु अथवा सेवा का यथार्थ में तभी उपयोग होता है जब कि उससे सन्तोप और उपि प्राप्त हो। सन्दोप और उपि मानसिक हैं। सन मनुष्णें को एक हो प्रकार को वन्नुओं के उपयोग से बरावर उपि या सन्तोप नहीं मिलता। लेकिन इस बान में कुछ भी सन्देह नहीं है कि सन्तोष वा सभी मनुष्णे के जीवन के साथ गहरा सन्दन्ध है। सन्तोप जीवन के मुख्य ध्येयों में से एक ध्येय समका जाता है और प्रत्येक मनुष्य इसको प्राप्त करना चाहता है। निस देश के लोग सन्दुष्ट रहते हैं वह देश हमेरा। शक्तिवान और समृद्धिवान रहता है।

जपभोग श्रौर सन्तोष को जो सम्बन्ध है उसका वर्णन वीसरे श्रध्याय में किया जा चुका है। उसमें यह भी बतलाया जा चुका है कि श्रावश्यकतश्रो को अपने वश में करने से क्या क्या लाभ होते हैं। डामें।ग की वरतुत्रों में से कुछ वरनुएं ऐसी है जिनका असर हपमोक्ता पर वहुत अच्छा होता है। ये वे वस्तुएं हैं जो मनुष्य के जी उन की रक्ता करती हैं और उसको कार्य करने की शक्ति और निपु गता प्रदान करती है। इन वस्तुओं का विनेचन ''वास्त-विक रहन-सहन का दर्जा" वाले अध्याय में हो चुका है। इन वस्तुओं का उपमीग सदुपमाग कहा जाता है; क्योंकि इन वस्तुओं के उपमीग का परिणाम हमेशा अच्छा हो होता है। सदुपमाग की वस्तुए साधारणत: सभी मनुष्यों के लिए समान होती हैं। बत्त-नायु तथा कुछ अन्य परिध्यितियों से इसमें थाड़ा सा अन्तर हो सकना है।

वहुन सी वस्तुएँ जिनका उपभोग किया जाता है ऐसी हैं जो चिएक सन्तोषदायक होती हैं परंतु उनका परिणाम बहुत चुरा होता है। ऐसी वस्तुत्रों के उपभोग को दुरुपमोग कहा जाता है। ऐसी वस्तुत्रों के उदाहरण हैं शराब, अफीम, मूर्स इत्यादि, तशीलो वस्तुत्रों का सेवन, तम्बाकू, सिगरंट पीनी जुआ देखना विकासिता की वस्तुत्रों का उपभोग करना, इत्यादि । और भी कुछ ऐमे व्यसनो मे लोग फंसे रहते हैं जिनसे वे अपने द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपमोग मनुष्य के जीवन वा काल है। इससे मनुष्य का आचरण ख़राब हो जाता है और उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों वा हास हो जाता है और उसकी कार्य- कुशलता चीण होती जाती है। सागंश यह है कि दुरुपमोग से मनुष्य की जिन्दगी वरवाद हो जाती है।

भारतवर्ष में दुरुपभाग भयानक रूप में फैल गया है। एक समय वह था जब यहां के निवासियों का ख्रादर्श यह था कि ख्रावश्यकताश्रों को परिमित रखा जाय, जीवन सादगी के साथ विताया जाय, लेकिन ध्येय हमेशा ऊँचा रहे। उस समय लोग थोड़े में सन्तोप करते थे। तब देश में सुख, शान्ति ख्रोर समृद्धि का राज्य था। श्राजकल पश्चिमी सभ्यता के संसर्ग से यहां के लोगों ने श्रपने को इच्छात्रों का दास बना लिया है। इन लोगों को यह विश्वास हो गया है कि जितनी श्रियक उनकी इच्छापें होगी, उतना ही श्रिधक वे लोग सभ्य कहलावेगे। प्राचीन काल के ऊँचे विचार ख्रीर खादर्श सब लुप्त हो चले हैं। निर्धन, धनी, राजा, रक्क सब को धन की हाय-हाय पड़ी हुई है। देश में सर्वत्र श्रानित ख्रीर ख्रसन्तुष्टता फैली हुई है।

प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं का इस प्रकार से नियमन करे, जिससे उसका, समाज का और देश का भी कल्याण हो। यह तभी हो सकता है जब कि लोग हुरुपभोग को छोड़ दें और सहुपभोग को प्रह्ण करें।

जो लोग दुरुपभोग के अभ्यस्त हो जुके हैं वे कहते हैं कि अय उनकी आदतें छूट नहीं सकती। लेकिन यह उनकी सरासर भूल है। सच्चे दिल से प्रयत्न करने से छुछ भी असम्भव नहीं है। हां, प्रारम्भ मे अवश्य ही कष्ट मालूम होगा, लेकिन यह कष्ट बहुत काल तक नहीं होगा। जिस समय दुर्व्यसन मनुष्य से छूट जायेगा उसी समय उसको बहुत शान्ति और सन्तोष प्राप्त होगा, उसमें उत्साह श्रीर स्फूर्ति बढ़ेगी श्रीर उसका जीवन सुखी होगा।

यह बात ध्यान में रखते योग्य हैं। कि भारतवर्ष का कल्याण आँखें मूंदकर पिश्चमी सभ्यता की नकल करने से नहीं हो सकता। भारतवर्ष का धर्म, आदर्श, सभ्यता सभी पिश्चमीय देशों से भिन्न रही है। सभ्यता की उन्नति यहां इच्छाओं की बृद्धि से नहीं मापी जाती थी। यहां सभ्यता की उन्नति का मार्ग हो दूसरा है। यह मार्ग है शारीरिक आवश्यक- ताओं का नियमन करना, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्य-कताओं को अधिक महत्व देना। इस मार्ग पर चलने वाला प्राचीन काल का भारतवर्ष असभ्य नहीं कहलाता था।

यहाँ पर यह कहने का मतलब नहीं है कि मनुष्य सब काम-धन्यों को छोड़कर संन्यास प्रहण कर ले, और अपने शरीर को यातना दे। कोई भी मनुष्य अपने को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनको अधिकतम सुख मिले और दु:ख न्यूनतम हो। अब यह देखना है कि आवश्यकताओं के दास बनने तथा दुरुपभोग से अधिक सुख होता है अथवा आवश्यकताओं के नियमन तथा सदुपभोग से। अगर मनुष्य अपने में किसी ऐसी वस्तु के उपभोग की इच्छा उत्पन्न करले, जिसको वह द्वार न कर सके तो उसको इससे अधिक दु:ख होगा। उस इच्छा को उत्पन्न ही न होने देने में उसको उतना दु:ख न होगा। स्मरण रहे कि यह बात केवल उन इच्छाओं के लिए कही जा रही है जो कि स्वाभाविक नहीं हैं, परन्तु जिनको मनुष्य संसर्ग अथवा किसी और प्रकार से उत्पन्न कर लेता है। आवश्यकताए तो असीम होती हैं, और बढ़वी जाती हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि यह मेरी अन्तिम आवश्यकता है और इसके बाद मुक्तकों और कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर मनुष्य अपने को इच्छाओं के समुद्र में बहा दे तो फिर उसकों कष्ट ही अधिक मिलेगा। इससे अच्छा तो यही है कि मनुष्य मनोनिष्रह और इन्द्रियनिष्रह द्वारा अपनी आवश्यकताओं का नियमन करे।

जहां आवश्यकताओं का नियमन हुआ कि सदुपभोग शुरू हो जाता है। सदुपभोग के साथ-साथ उसके अनुगामी सुम्ब, सन्तोप, शान्ति और समृद्धि स्वयं ही आ उपस्थित होते हैं।

श्रगर भारतवर्ष के लोग निरर्थक की हाय हाय को छोड़ कर, श्रपनी इच्छाश्रो को श्रपने वश में करके, दुरुपभोग को छोड़ कर सदुपभोग ग्रहण करे, तो जो श्रशान्ति, श्रमन्तुष्टता देश में फैली हुई है उसका वहुत कुछ श्रंश में श्रासानी से निवारण हो जाय।

हिन्दू धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो द्रव्य श्रवर्म या वेईमानी से प्राप्त किया जाता है उसका सदुपभोग नहीं हो सकता । वह दुरुपभोग द्वारा ही प्राय: नष्ट हो जाता है । इससे मनुष्य की खर्च करने की श्रादत भी बिगड़ जाती है । श्रपनी श्रादत के विगड़ने से श्रन्त में मनुष्य बरवाद हो जाता है। इसलिये प्रत्येक

व्यक्ति को धर्म-पूर्वक इमानदारी से ही द्रव्य प्राप्त करने का प्रयक्ष करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से थोड़ा-बहुत जो कुछ द्रव्य मिल जाय उससे सन्तोष कर लेना चाहिये श्रीर श्रपनी इच्छाश्रों को वश में करके उस द्रव्य का सदुपभोग करना चाहिये। इससे उसे वह शांति श्रीर सुख प्राप्त होगा जो धनवान व्यक्तियों को भी दुर्लभ है।



## भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद

(सन् १९२३ ई० में संस्थापित)

#### सभापति--

श्रीयुत पडित दयाशंकर दुवे, एम्० ए०, एल्-एल्० वी० श्रर्थशास्त्र श्रध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग । मंत्री—

- (१) श्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम्० ए०, घी० कॉम०, एस० एम० कालेज, चंदौसी।
- (२) साहित्यरत्न पांडेत उदयनारायण जी त्रिपाठी एम्० ए० श्रध्यापक, दारागंज हाईस्कूल, दारागंज, प्रयाग।

इस परिषद का उद्देश्य है जनता में हिन्दी-द्वारा श्रर्थशास्त्र का ज्ञान फैलाना श्रीर उसका साहित्य वढ़ाना। कोई भी सज्जन १) प्रवेश शुलक देकर इस परिषद का सदस्य हो सकता है। जो सज्जन इसे कम से कम १००) की श्रार्थिक सहायता देते हैं, वे इसके संरक्षक सममें जाते हैं। प्रत्येक सदस्य श्रीर सरक्षक को परिषद द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तके पौने मृल्य पर दी जाती हैं।

परिपद की संपादन-समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न-तिखित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं:—

- (१) भारतीय श्रर्थशास्त्र (दो भाग)। (गंगा ग्रंथागार, लखनऊ)
- (२) विदेशी विनिमय ,, ,,
- (३) अर्थशास्त्र शन्दावली (भारतीय प्रथमाला, वृन्दावन)
- (४) कौटिल्य के श्रार्थिक विचार। ", "
- ( ५ ) संपत्ति का उपभोग (साहित्य-मदिर, दारागंज, प्रयाग)
- (६) हमारे हरिजन (सरस्वतीसद्न, दारागंज, प्रयाग)

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तकों का सम्पादन हो रहा है :--(७) मूल्य-विज्ञान।

- (८) भारत में हिन्दु आं की दशा।
- (९) राजस्व-शास्त्र।
- (१०) श्रंक-शास्त्र।
- (११) भारतीय बैंकिंग ।

हिन्दी मे श्रर्थशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना घ्रत्यन्त घ्रावश्यक है। प्रत्येक देशप्रेमी तथा हिन्दीप्रेमी सञ्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिषद का संरचक या सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कुपा करे। जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, ने उसे सभापति के पास मेजने की कृपा करे। लेख या पुस्तक परिषद द्वारा स्वीकृत होने पर सम्पादन-समिति द्वारा बिना मूल्य सम्बादित की जाती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिपद अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पायी है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो सन्जन श्रर्थशास्त्र-सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे तिखे पते से पत्र-व्यवहार करें।

दारागंज, प्रयाग } द्याशंकर दुवे, एम्० ए०

#### हिन्दी-काव्य की कोकिलाएँ

लेखक '

श्रीयुत गिरिजाद्त्त शुक्त बी० ए० श्रीयुत व्रजभूषण शुक्त, विशारद

इस पुस्तक में क्या-क्या है-

- (१) हिन्दी-काव्य में जब से स्त्री-कवियों की कोमल लेखनी का मृदुल स्पर्श हुआ है, तब से लेकर श्रव तक की समस्त प्रतिमा-शालिनी स्त्री-कवियों की मनोमोहक कविताओं का यह सुन्दर संकलन है।
- (२) संकलन के सिवाय इसमें संगृहोत कविताओं की समीचा भी की गई है। किस स्ती-किव की कविता में क्या-क्या विशेषताएं हैं, उसकी शैली कैसी है, उसकी भाषा में क्या चमत्कार है, मानवक्षीवन के अन्तराल में लहरानेवाली भावनाओं के सम्बन्ध में किस कवियत्री ने क्या-क्या लिखा है—मिलन, विच्छेद, हास्य, बालचापल्य, प्रकृति-सौन्दर्य, अरमानों की दुनियाँ, दुखियों की कुटिया; त्याग की लँगोटी और जीवन के रमशान में इन स्त्री-किवयों के काव्य-कौशल की कहाँ तक गित है, इत्यादि बातें आप इस पुस्तक में पायेगे।
  - (३) प्रत्येक स्त्री-कवि का साहित्यिक परिचय भी दिया गया है।

- (४) भाषा, शैली और विचार-धारा के अनुसार पुस्तक तीन तीन भागों में विभक्त है और इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के निर्माण में खो-कवियों का कितना भाग है, यह विषय भी हिन्दी-काव्य के इतिहास के विद्यार्थी के सामने स्पष्ट हो जाता है।
  - (५) अनेक देवियों के चित्र भी दिये गये हैं।
- (६) प्रारम्भ में स्त्री-कवियों की कविता का विषय क्या था; फिर स्त्री-कवियों के मध्यकाल में उनकी कविता का विषय क्या रहा और अब ध्राज-कल स्त्री-कवियों के काव्य का विषय क्या है—हत्यादि वातें भी बतलाई गई हैं।
- (७) सच पूछिये तो हिन्दी में स्त्री-किवयों ने, श्रपने कौशल से श्रमरसाहित्य की सृष्टि की है। इस पुस्तक में श्राप इस बात को श्रमाणित रूप में पायेगे।

मू० २)

#### परिषद्-निबन्धावली

[संपादक-प्रो० घीरेन्द्र बन्मी एम्० ए०]

इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत एक हिन्दी-परिषद् हैं। उसमें हिन्दी के उच्छेगी के अध्ययनशील विद्यार्थी हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी आलोच्य विषयों पर, खोज और झानबीन के साथ निबन्ध लिखकर सुनाते रहते हैं। इस निबन्धावली में ऐसे ही निबन्धों का संकलन किया गया है। पृष्ठ-संख्या २१६, मृत्य १).

साहित्य-मंदिर, दारागंज, प्रयाग

### हिन्द्-तीर्थमाला की सचित्र और रोचक पुस्तकें

१---प्रयाग + 1) २-चित्रकूट+ =) ३--अयोध्या+ シ ४--काशी + り ५-गया + =) ६-वैद्यनाथ धाम + シ ७---गगासागर-कलकत्ता =) ८--कामाची シ ९ - बैतरणी =) १०--जगन्नाथ धाम + り ११--श्रोरगम्--महास シ १२-- रामेश्वर + IJ १३-पद्मनाभ-महुरा =) १४—कांची—चिदांबरम+ =) १५-- वालाजी シ १६--मिल्लकार्जुन + =] १७—नागनाथ-वैजनाथ + =1 १८-- वृष्णेश्वर+ =) १९—नासिक-ज्यंवदेश्वर + 🗐 २०—भीमाशकर—पृना + =) २१--किडिकन्धा-गोकर्गा =) २२--पंडरपुर--वस्वई इन + × निशानों वाली पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं।

२३---डाकारजी 勻 २४--- हारिकापुरी × २५--सोमनाथ × =) २६—सिद्धपुर-पुष्कर =) २७---नाथद्वारा =) २८—इन्जैन × 囙 २९---धोकारेश्वर =) ३० —सथुरा-वृन्दावन × I) ३१—कुरुचेत्र-दिल्ली =) ३२--ज्वालाजी-श्रमरनाथ =) ३३—हरिद्वार × =) २४-गगात्री-जमुनोत्री =) ३५-केद्रनाथ× =) ३६--- बद्रोनाथ × 二) ३७--नैमिपारएय-लखनऊ =) 三) ३९--श्रमरकटक =) ४०—भेड़ाघाट-जवलपुर =1 भारत के तीर्थ प्रथम खंड 21) सप्तपुरी (सजिल्इ)× १॥)

द्वाद्शज्योतिर्लिङ्ग (सजिल्द) × २)

चार धाम (सजिल्द) ×

# धर्म-य्रन्थावली, दारागञ्ज, प्रयाग की

धार्मिक, लोकोपयोगी, सस्ती, सचित्र वहिया पुस्तकों

- १-नर्मदा परिद्रमा-(नर्मदा-रहस्य का प्रथम भाग) पचासों सुन्दर उपयोगी दर्शनीय चित्रों से युक्त, बंदशास्त्र स्मात श्री नर्मदा जी का सुन्दर वर्णन । नर्मदा परिक्रमा के नक्शे, परिक्रमा-मार्ग सहित सजिल्द पुस्तक का मृल्य २) दो रुपया।
- २-श्री नर्मदा परिक्रमा मार्ग-शी नर्मदा जो की परिक्रमा करनेवाली के लिये उपयोगी नक्शे और मार्ग सहित मृत्य।)
- ३-भारत के तीर्थ (प्रथमखंड) प्रस्तुत पुस्तक मे प्रयाग, चित्रकूट श्रयोध्या, काशी, वैद्यनाथ धास और गया का सचित्र ऐति-हासिक और पौराणिक वर्णन सुन्दर भाषा में लिखा गया है। पुस्तक संप्रह्मीय श्रीर परमोपयोगी है। मृल्य सजिल्द का १।)
- ४—चार धाम—जगन्नाथ, रामेश्वर. द्वारका और वद्रीनाथ का ऐतिहासिक, पौराणिक रुचित्र वर्णन । मृल्य १)
- ବରଜନ୍ୟ ପ୍ରତାନ ଉତ୍କର ଅନ୍ତର ପ୍ରତାନ ପ୍ରତାନ ଅନ୍ତର ପ୍ରତାନ ଅନ୍ ଅନ୍ତର ଅ ५-सप्त पुरी-व्ययाध्या, मधुरा, हरिद्वार, काशी, वांची, उज्जैन श्रीर द्वारका का ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक सचित्र वर्णन। सृल्य १॥)
  - ६—भक्त चरित माला—मे भगवद्भकों का सचित्र रीचक वर्णन सरल भाषा में लिम्बा गया है। अभी-मीरा, भक्त ध्रुव, प्रहलार, सूरवास के चरित्र व पद प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक का मूल्य 😑 छै आना।
  - -ग्रवतार माला—में श्रोगमचन्द्र, कृष्णचन्द्र श्रौर बुद्ध के अवतारों की अलग २ कथा सचित्र लिखी गई है। प्रत्येक का मूल्य ।=) छै ज्ञाना । स्थाई प्राहको को सब पुस्तकों पौने मुल्य में मिलेगी।